# रिष्ट समुच्चय

रचयिता श्री दिगम्बर जैनाचार्य दुर्गदेव

संपादक

पण्डित नेमिचन्द जैन शास्त्री, आरा साहित्यरत्न, ज्योतिषाचार्य, न्यायतीर्थ,

प्रकाशक

वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट, प्रकाशन, जयपुर

#### युगवीर-समन्तभद्र-प्रन्थमाला

सम्पादक एवं नियामक :

डॉ. दरबारीलाल कोठिया, सेवानिवृत्त रीडर का. हि. वि. वि.

#### संस्थापक:

प. जुगलिकशोर मुख्तार ''युगवीर''

#### रिष्ट समुच्चय

रचियता :

श्री दिगम्बर जैनाचार्य दुर्गदेव

#### प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान :

डॉ. शीतलचन्द जैन

(मानद मंत्री)

वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट

८१/९४ पटेल मार्ग, (नीलिंगरी मार्ग) मानसरीवर, जयपुर

#### अर्थ सौजन्य :

कु. इन्द्रसेना जैन

आर-२, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर

मूल्य . २०रूपये मात्र

#### द्वितीयावृत्ति - सन् १९९९

#### मुद्रण कार्य :

जैन कम्प्यृटर्स,

मगलधाम, मगलमार्ग, बी-१७९, बापृनगर, जयपुर-१५ फोन : ०१४१-७००७५१ फैक्स ०१४१-५१९२६५

# प्रकाशकीय

प्रस्तुत ''रिष्ट समुच्चय'' श्री दिगम्बर जैनानार्य दुर्गदेव द्वारा लिखित ज्योतिष विषयक १० वी शताब्दी की बहुमूल्य कृति है। संसार में ऐसा कोई भी क्षण व्यतीत नहीं होता, जिसमें कोई घटना घटित न हो, इन सभी छोटी-बड़ी घटनाओं का कुछ अपना अर्थ और महत्त्व होता है। प्रत्येक मानव घटित घटनाओं के शुभाशुभ को जानना चाहता है। कारण, सभी घटनाये भलाई और बुराई की द्यांतक होती है। अतएव मानव मन उन घटनाओं और रहस्यों को ज्ञात कर अनिष्टकारक फलों में बचने का प्रयास करता है। जैनानार्यों ने इन घटनाओं के सम्बन्ध में नियम निर्धारित किये है। जिसमें मनुष्य अपनी भलाई कर सके और बुराई से बनने का प्रयास कर सके।

ज्योतिष के विभिन्न अगों में िरष्ट ज्ञान को भी स्थान दिया है। रिष्ट की परिभाषा साधारणतया यही है कि ऐसे प्राकृतिक, शारीरिक चिन्ह जिनमें मत्यु के समय की सूचना मिलती हो, रिष्ट कहलांत है। प्रस्तुत प्रन्थ में रिष्टों के सबध में महत्त्वपूर्ण विचार किया गया है। रिष्टों द्वारा आयु का निश्चय कर काय और कषाय को कृश करते हुये सल्तेखना धारण कर आत्मकल्याण करना परम कल्याणकारी है। इसका म्वाध्याय करके जो साधक सल्लेखना धारण कर आत्मकल्याण करना चाहते हैं, वे मरण के पूर्व निमित्तों को जानकर अपनी साधना में दृढ़ और सजग हो जायेगे।

यह ग्रन्थ इक्यावन वर्ष पूर्व पिडत नाथूलाल शास्त्री ने श्री जवरनन्द फूलचन्द गोधा जैन ग्रंथमाला, मोतीमहल, इन्दौर से प्रकाशित करवाया था। सम्प्रीत यह ग्रन्थ अनुपलन्ध था। इसकी प्रित पूज्यनीय आर्यिका नंगर्मात मानाजी ने कुमारी इन्द्रसेना जैन को उपलब्ध कराई और इस ग्रन्थ को प्रकाशित कराने की प्रेरणा दी। अत: मानाजी के प्रित कृतज्ञता ज्ञापित करते है। कुमारी इन्द्रसेना जैन जिनवाणी के प्रति समर्पित विदुषी महिला हैं और उन्होंने इस कृति के प्रकाशन में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। आपकी हार्दिक भावना थी कि भाद्रमास के मौन व्रत के उद्यापन के उपलक्ष्य में मौनप्रिय पूज्य उपाध्याय आनंदसागरजी के तेईसवें दीक्षा दिवस के अवसर पर उपाध्यायश्री के कर कमलों में भेंट की जाये। अत: देव-शास्त-गुरु की भिक्त के गित समर्पित कुमारी इन्द्रसेना जैन जिनवाणी का प्रकाशन कर जैन संस्कृति की महती प्रभावना करे —ऐसी मेरी शुभभावना है।

इस ट्रस्ट से पूर्व में ४५ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और इन ४५ ग्रन्थों के अतिरिक्त ट्रस्ट प्रकाशन के अन्तर्गत् संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु आचार्य प्रवर ज्ञानसागरजी महाराज द्वारा लिखित २४ ग्रन्थों का प्रकाशन भी श्री दिगम्बर जैन समाज अजमेर के आर्थिक सहयोग से हो चुका है। इस प्रकार ६९ ग्रन्थों के प्रकाशन के उपरान्त यह ७०वॉ ग्रन्थ रिष्ट समुच्चय प्रकाशित कर आपके समक्ष स्वाध्याय हेत् समर्पित है।

> — डॉ. शीतलचन्द जैन (मानद मत्री) वीर सेवा मदिर ट्रस्ट ८१/९४ पटेल मार्ग, (नीलगिरी मार्ग) मानसरोवर, जयपुर



# समर्पण

परमपूज्य

प्रात:स्मरणीय

करुणानिधि

वात्सल्यमूर्ति

अतिशय योगी

शान्ति सुधामृत के दानी

ज्योति पुञ्ज

तेजस्वी अमर पुञ्ज

इस युग के मौनप्रिय साधक जिनभक्ति के अमर प्रेरणास्रोत पुण्य पुञ्ज गुरुदेव उपाध्यायश्री १०८ आनन्दसागरजी महाराज

> के २३वें दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर उनके कर-कमलों में यह ग्रन्थ

सविनय

समर्पित!

कु. इन्द्रसेना जैन

ں



मौनप्रिय उपाध्याय मुनि श्री १०८ आनन्दसागरजी महाराज

#### प्रस्तावना

अन्यकर्त्ता आचार्य दुर्गदेव ने रिष्टों के विशाल विषय की बड़ी खुबी के साथ इस छोटे से प्रनथ में रक्षा है। आपने अपने समय के उपलब्ध सभी प्रन्थों से रिष्ट-सम्बधी विषय को लेकर उसे इतने सजीव भौर स्वच्छ रूप में उपस्थित किया है कि पाठक अपनी रुचि और धेर्य का त्याग किये विना जो चाहता है. पा लेता है। अनेक स्थानों पर पुरातन विचारों के विरुद्ध अपने स्वतन्त्र विचार ग्रीर परिणाम इतने ग्रात्मविश्वास के साथ रखे गये हैं कि हठात यह मानना पड़ता है कि रचयिता ने केवल अनुकरण ही नहीं किया, किन्तु अपनी अपतिम प्रतिभा द्वारा मौलिकता का परिचय दिया है। इसी कारण इन्हें संप्रहकर्ता न मानकर एक मौलिक प्रन्थकर्ता मानने को बाध्य होना पड़ता है। जब कभी कोई लेखक परम्परागत नियमों तथा रीतियों का बिना किसी कारण के उलक्कन करता है, तो वह सच्चे मंग्रहकत्ती के पद से च्यत हो जाता है, पर जब वही अपनी प्रतिभा के वल से उस विषय को नवीन ढंग से सजाकर रख देता है तो वह मालिक लेखक की कोटि में आ जाता है। प्रस्तृत प्रन्थ में हम यही पाते हैं कि आचार्य ने पुरातन विषयों को नवीन ढांचे में ढालकर अपने दंग से उनका सिववेश किया है।

प्रत्थ के प्रारम्भ में जिनेन्द्र भगवान् को नमस्मार करने के सनन्तर मनुष्य जीवन श्रीर जैनधम की उत्तमता का निरूपण कर विषय का कथन किया गया है। प्राक्कथन के रूप में श्रनेक रोगों और उनके मेदों का वर्णन है, यह १६ गाथाओं तक गया है। विषय में प्रवेश करने के प्रशात् प्रन्थकार ने रिष्टों के पिएडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ये तीन मेद बतलाये हैं। प्रधम श्रेणी में शारीरिक रिष्टों का वर्णन करते हुए कहा है कि जिसकी ग्रांखेंस्थिर हो जांय पुतलियां इधर-उधर न चलें, शरीर कांतिहीन काष्ठवत् हो जाय श्रीर लगाट में पतीना श्रावे वह केवल सात दिन जीवित रहता है। यदि बन्द मुख एकाएक खुल जाय, श्रांखों की पलकें न गिरें

इकटक दृष्टि हो जाय तथा नख-दांत सब जांय या गिर जांय तो वह व्यक्ति सात दिन जीवित रहता हैं। भोजन के समय जिस व्यक्ति को कड़्वे, तीखे, कशयले, खहे, मीठे, बार खारे रसों का स्वाद न बाबे उसकी ब्रायु एक मास की होती है। बिना किसी कारण के जिसके नख, ब्रोठ काले पड़ जांय, गर्दन मुक जाय तथा जिसे उप्ण वस्तु शीत कार शीत बस्तु उप्ण प्रतीत हो, सुगन्धित वस्तु दुर्गन्धित बार दुर्गधित वस्तु सुगधित मालूम हो, उस व्यक्ति का शीवमरण होता है। प्रकृति विपर्यास हो जाना भी शीब मृत्यु का स्चक है। जिसका स्नान करने के ब्रानन्त वत्तस्थल पहले सुख जाता है तथा ब्रवशेष शरीर गीला रहता है वह व्यक्ति सिफ पन्द्रह दिन जीवित रहता है। इस प्रकार पिएडस्थ रिष्टों का विवेचन ए० वीं गाथा से लेकर ४० वीं गाथा तक—२४ गाथा ब्रों विस्तार पूर्वक किया गया है।

द्वितीय श्रेणी में पदस्य रिष्टों द्वारा मरणसूचक चिन्हों का वर्णन करते हुए लिखा है कि स्नान कर श्वेतवस्त्र धारण कर सुगन्धित द्रव्य तथा त्राभूषणों से श्रपने को सजाकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा करनी चाहिये। पश्चात् "त्रों हीं एमोत्राग्हंताणं कमले-कमले विमले-विमले उदरदेवि इटिमिटि पुलिन्डिनी स्वाहा" इस मन्त्र का इक्कीस वार जाप कर वाह्य वस्तुत्रों के संबंध से प्रकट होने वाले मृत्युस्चक लक्ष्णों का दर्शन करना चाहिये।

उपर्युक्त विधि के श्रमुसार जो व्यक्ति संसार में एक चन्द्रमा को नाना रूपों में तथा छिट्टों से परिपूर्ण देखता है, उसका मरण एक वर्ष के भीतर होता है। यदि हाथ की हथेली को मोड़ने पर इस प्रकार न सट सके जिससे चुल्लू बन जाय श्रीर एक बार ऐसा करने पर श्रलग करने में देर लगे तो सात दिन की श्रायु समभनी चाहिये। जो व्यक्ति सूर्य, चन्द्र एवं नाना प्रकार से छिद्र पूर्ण देखता है उसका मरण छः मास के भीतर होता है। यदि सात दिनों तक सूर्य, चन्द्र एवं ताराश्रों के बिन्चों को नाचता हुश्रा देखे तो निस्सन्देह उसका जीवन तीन मास का समभना चाहिये। इस तरह दीपक, चन्द्र बिम्य, सूर्य बिम्य, तारिका, सन्ध्याकालीन रक्तवर्ण धूमधूसित दिशाएँ, मेघाच्छन्न श्राकाश एवं उल्काएँ श्रादि के दर्शन द्वारा भायुका निश्चय किया जाता है। इस प्रकार ४१ वीं गाथा से लेकर ६७ वीं गाथा तक — २७ गाथाओं में पदस्थ रिष्टों का विवेचन किया गया है।

त्तीय अंशी में निजच्छाया, परच्छाया और छायापुरुष द्वारा मृत्युस्चक तक्षणों का बढे सुन्दर ढंग से निरूपण किया है। प्रारम्भ में छाया दर्शन की विधि बतलाते हुए लिखा है कि स्तान आदि से पवित्र होकर "ओं हीं रक्ते रक्ते रक्तप्रिये सिंह मस्तक समारूढे कृष्माएडीदेवि मम शरीरे अवतर अवतर छाया दर्शन करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति जहां खड़ा हो वहां अपनी छाया न देख सके या अपनी छाया को रूपों में देखे अथवा छाया को वैल, हाथी, काआ, गधा, भेंसा आर घोड़ा आदि नाना रूपों में देखे तो उसे अपना सात दिन के भीतर मरण समभना चाहिए यदि कोई अपनी छाया को नीली-पीली, काली आर लाल देखता है तो वह कमशः तीन, चार, पांच और छः दिन जीवित रहता है। इस प्रकार अपनी छाया के गंग, आकार, लम्बाई, छेदन, मेदन आदि विभिन्न तरीकों से आयु का निश्चय किया गया है।

परच्छाया दर्शन की विधि का निरूपण करने हुए वताया है कि एक अत्यन्त सुन्दर युवक को जो न नाटा हो ब्रार न लम्या हो, स्नान कर के सुन्दर वस्त्राभूषणों से युक्त कर "ब्रॉ हीं रक्ते रक्त रक्तियों सिंहमस्तकसमारूढे कू प्राएडी देवि ममश्री रे अवतर अवतर छ। यां सत्यां कुरु कुरु स्वाहा" मन्त्र का १००० बार जप करवाना चाहिए। पश्चात् उत्तर्गदिशा की ब्रोर मुँह कर उस व्यक्ति को बेटा देना चाहिए, फिर रोगी व्यक्ति को उस युवक की छाया का दर्शन कराना चाहिए। यदि रोगी उस व्यक्ति की छाया को टेटी, अधोमुखी, पराइमुखी थार नीले वर्ण की देखता ह तो दो दिन जीवित रहता है। यदि छाया को इंसने, रोने, दाइने, विना कान, बाल, नाक्त भुजा, जंघा, कमर, सिर ब्रार हाथ-पर के देखता है तो छः महीने के भीतर मृत्यु होती है। रक्त, चंदी, तेल पीव, जल ब्रीर अग्नि छाया को उगलते हुए देखता है तो एक सप्ताह के भीतर मृत्यु होती है। इस प्रकार ६५ वीं गाथा तक परच्छाया द्वारा मरण समय का निर्धारण किया गया है।

द्याया पूरुष का कथन करते हुए बताया गया है कि मंत्र से मंत्रित व्यक्ति समतल भूमि पर खडाडोकर पैरों को समानान्तर कर हाथों को नीचे लटका कर मिमान, छल-कपट भार विषय वासना से रहित होकर जो अपनी खाया का दर्शन करता है, वह खाया पुरुष कहलाता है। इसका संबंध नाक के अप्र भाग से,. दोनों स्तनों के मध्यभाग से गुप्ताकों से पर के कोनों से ललाट से श्रीर श्राकाश से होता है। जो व्यक्ति उस छाया पुरुष को बिना सिर पर के देखता है तो जिस रोगी के लिए छ।या पुरुष का दर्शन किया जा रहा है वह कः मास जीवित रहता है। यदि कोई छाया पुरुष घुटनों के विना दिखलाई पडे तो श्रट्टाईस महीने श्रीर कमर के बिना दिखलाई पड़े तो पन्द्रह महीने शेप जीवन समझना चाहिए। यदि छाया पुरुष बिना हृदय के दिखलाई पहे तो बाठ महीने, बिना गुप्तांगों के दिखलाई पड़े तो दो दिन और बिना कन्धों के दिखलाई पड़े तो एक दिन जीवन शेष समभना चाहिए। इस प्रकार छाया पुरुष के दर्शन द्वारा मरण समय का निर्धारण १०७ वीं गाथा तक किया गया है।

इसह पश्चात् १३० वीं गाथा तक स्वप्न दर्शन द्वारा मृत्यु सत्त्यों का कथन किया है। इस प्रकरण के प्रारंभ में बताया है कि जिस रात को स्वप्न देखना हो उस दिन उपवास सहित मान ब्रत धारण करे श्रीर उस दिन समस्त श्रारंभ का त्याग कर विकथा एवं कषायों से रहित होकर "श्रों हीं पण्हसवणे स्वाहा" इस मंत्र का एक हजार बार जाप कर भूमि पर ब्रह्मच्ये पूर्वक श्यन करे। यहां स्वप्नों के दो मेद बताये हैं देव कथित श्रीर सहज। मन्त्र जाप पूर्वक किसी देव विशेष की श्राराधना से जो स्वप्न देखे ज ते हैं वे देवकथित श्रीर चिन्ता रहित, स्वस्थ एवं स्थिर मन से बिना मंत्रोचारण के शरीर में धातुश्रों के सम होने पर जो स्वप्न देखे जाते हैं वे सहज कहलाते हैं। प्रथम प्रहर में स्वप्न देखने से उसका फल १० वर्ष में, दृसरे प्रहर में स्वप्न देखने से उसका फल पांच वर्ष में तीसरे में स्वप्न देखने से उसका फल दस दिन में श्रीर चींथे प्रहर में स्वप्न देखने से उसका फल पांच वर्ष में तीसरे में स्वप्न देखने से उसका फल दस दिन में श्रीर होते हैं।

जो स्वप्त में जिनेन्द्र भगवान् की प्रतिमा को हाथ, पैर, घुटने, मस्तक, जङ्गा, कन्धा और पेट से रहित देखना है वह क्रमश चार महीने. तीन वर्ष. एक वर्ष. पांच दिन. दो वर्ष एक मास और चाट मास जीवित रहता है अथवा जिस व्यक्ति के शुभाशभ को बात करने के लिये स्वप्न दर्शन किया जा रहा है वह उपर्यक्त समयों तक जीवित गहता है। स्वप्त में छत्र भंग देखने से राजा की मृत्यु, परिवार की मृत्यु देखने से परिवार का मरण होता है । यदि स्वप्न में अपना नाश होना देखे या कीआ और गृद्धों के द्वारा श्रपने को खाते हुए देखे तो दो महीने की श्राय शेष समभनी चाहिये। दक्षिण दिशा की भोर ऊँट, गधा श्रीर भैंसे पर सवार होकर घी या तेल शरीर में लगाये हुए जाते देखे तो एक मास की श्रायु शेष समभानी चाहिए। यदि काले रंग का व्यक्ति घर में से अपन को बलपूर्वक स्थीनकर ले जाते इप स्वप्न में दिखलाई दे तो भी एक मास का आयु शेष जाननी चाहिये। हिचर, अर्था, पीय, चर्म, श्रीर तेल में स्नान करते या इषते हुए अपने को स्वप्त में देखे या स्थप्न में लाल फूलों को बांधकर ले जाते हुए देखे तो वह व्यक्ति एक मास जीधित रहता है। इस प्रकार इस प्रकरण में विस्तार पूर्वक स्वप्न दर्शन का कथन किया गया है। इसके अनंतर मत्यक्षरिष्ट और लिंग रिष्टों का कथन करते हए लिखा है कि जो व्यक्ति दिशाओं को हरे रंग की देखता है वह एक सप्ताह के भीतर, जो नीले वर्ण की देखता है यह पांच दिन के भीतर. ओ श्वेत वर्ण की वस्त को पीत और पीत वर्ण की वस्त को श्वेत देखता है वह तीन दिन जीवित रहता है। जिसकी जीभ में जल न गिरे, जीभ रल का अनुभव न कर सके और जो अपना हाथ गुप्त स्थानों पर रखे वह सात दिन जीवित रहता है। इस प्रकरण में विमिन्न श्रवमान श्रीर हेत्श्रों द्वारा मृत्यु समय का प्रतिपादन किया ग्रया है।

प्रश्न द्वारा रिष्टों के वर्णन के प्रकरण में प्रश्नों के बाठ भेद वतलाये हैं— अंगुलीप्रश्न, बलक्षप्रश्न, गोरोचन प्रश्न, बलद्प्रश्न शब्द प्रश्न, प्रश्नाक्षर प्रश्न लग्नप्रश्न बीर होगप्रश्न। अंगुलीप्रश्न का कथन करते हुए वताया है कि भी महावीर स्वामी की प्रतिमा के सम्मुख उत्तम मालती के पुष्पों से "बों हीं अई ख्यो झरहंताणं हीं अवतर कवतर स्वाहा" इस मंत्र का १०८ बार आए कर मन्त्र सिद्ध करे। फिर हाहिने हाथ की तर्जनी को सी बार मन्त्र से मंत्रित कर मांखों के जपर रखकर रोगी को भूमि देखने लिए कहे, यदि यह स्य के बिम्ब को भूमि पर देखे तो छः मास जीवित रहता है। इस प्रकार अंगुलि प्रश्न द्वारा मृत्यु समय को बात करने की विधि के उपरान्त अंलक्ष प्रश्न की विधि बतलाई है कि जीरस पृथ्वी को एक वर्ण की गाय के जीवर से लीपकर उस स्थान पर " मों हीं अहें खमी अरहताएं में अवतर अवतर स्वाहा" इस मन्त्र को १०८ बार जपना चाहिए। फिर कांसे के वर्तन में अलक्ष को भर कर सी बार मन्त्र से मंत्रित कर उक्ष पृथ्वी पर उस वर्तन को रख देना चाहिए। पश्चात रोगी के हाथों को क्य से धोकर दोनों हाथों पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन मास और वर्ष की कल्पना करनी चाहिए पुनः सी बार उक्ष मन्त्र को पढ़ कर अलक्ष से रोगी के हाथों को घोना चाहिए। इस किया के अनन्तर हाथों के संधिस्थान में जितने बिन्दु काले रंग के दिखलाई पड़े उतने दिन, मास और वर्ष की आयु समस्रनी चाहिए। लगभा यही विधि गोरोचन प्रश्न की भी बतलाई है।

प्रशाकार विधि का कथन करते हुए लिखा है कि जिस रोगी के सम्बन्ध में प्रश्न काना हो यह "ॐ हीं वद वद वधवा-दिनी सत्यं हीं स्वाहा" इस मंत्र का जाएकर प्रश्न करे। उत्तर देनेवाला प्रश्नवाक्य के सभी व्यञ्जनों को दुगुना और मात्राओं को बौगुना कर जोड़ दे। इस योगफल में स्वरों की संख्या से भाग देने पर सम शेष श्राये तो रोगी का जीवन और विषम शेष श्राने पर रोगी की मृत्यु समभनी चाहिये। अंकर प्रश्न के वर्णन में ध्वज, धूश, खर, गज, वृष, सिंह, श्वान श्रोर वायस इन श्राठ श्रायों के श्रक्षर क गानुसार श्रायु का निश्चय किया गया है। शब्द प्रश्न में शब्दोच्चारण, दर्शन श्रादि के शक्तनों द्वारा श्रिर्धों का कथन किया गया है। इस प्रकरण में शब्द श्रवण के दो मेर बत-लाये हैं—देवकथित शब्द और प्राकृतिक शब्द। देवकथित शब्द मन्त्राराधना द्वारा सुने जाते हैं और प्राकृतिक में पशु, पत्ती, मनुष्य श्रादि के शब्द श्रवण द्वारा फल का कथन किया गया है। जब्द प्रश्न का वर्णन बहुत विस्तार से है।

े होराप्रश्न इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंश है, इसमें मंत्राराधना के पक्षात् तीन रेखाएं खींचने के भनन्त भाठ तिरखी भोर खड़ी रेखाएं खींचकर ग्राट ग्नायों को रखने की विधि है तथा इन श्रायों के बेघ द्वारा ग्रुभाग्रुम फन का सुन्दर निरूपण किया है। शनिचक, नरचक्र इत्यादि चकों द्वारा भी मग्ण समय का निर्धारण किया गया है। विभिन्न नज्ञों में रोग उत्पन्न होने से कितने दिनों तक बीमारी रहती है श्रीर रोगी को कितने दिनों तक कष्ट उठाना पड़ता है, श्रादि का कथन है। लग्न प्रश्न में प्रश्न कालीन लग्न निकालकर द्वादश भावों में रहनेवाले प्रहों के सम्बन्ध से फल का प्रतिपादन किया है।

इस प्रकार 'रिष्टसमुच्यय' पर एक विहंगम दृष्टि डालने से उसके विषय का पता लगता है। इस प्रन्थ में रचियता ने जैन मान्यता का ही श्रमुस्यण किया है, जैनेतर का नहीं। यद्य प अपने श्रध्ययन का श्रंग अरएयक, अद्मुत्तलागर, चरक्र, सुश्रुत प्रशृति जैनेतर ग्रंथों को भी दुर्गदेव ने बनाया है, किन्तु मूलतः जैन परंपरा का ही अनुसरण किया है। गोमूत्र, गोदुग्ध द्वारा श्रंगशुद्धि का विधान लौकिक दृष्टि से किया है। श्रोधनियंक्ति, उपिति भवम-श्रिका, संवेगरंगशाला, केवलक्कानहोरा, योगशास्त्र आदि जैन ग्रंथों की परम्परागत अतेक बातें रिष्टममुच्चय में संकलित की गई हैं, पर यह संकलन उगें का त्यों नहीं है, बिस्क रचिता ने श्रपने में पचाकर उसे एक नवीनरूप प्रदान किया है, जिससे वह संकलन कर्ता न होकर मौलिक श्रम्थकार की कोटि में परिगणित किये जाते हैं।

# ब्राचार्य दुर्गदेव और उनके कार्य

रिष्टसमुच्चय के कर्ता आचार्य तुर्गदेव के सम्बन्ध में विशेष विषरण उपलब्ध नहीं है, केवल इस मन्य के अन्त में जो गुरु परम्परा दी गई है, उसी पर से निर्णय करना पड़ता है। जन साहित्य में तीन तुर्गदेव के नाम मिलते है। प्रथम दुर्गदेव का उल्लेख मेघविजय के वर्षप्रवोध में मिलता है, इनके द्वारा निर्मित षष्ठिसंवत्सरी नामक मन्य बतलाया है। उद्धरण निम्न प्रकार है—

अय जैनमते दुर्गदेवः स्वकृतषष्ठिसंवत्सरप्रन्थे पुनरेवमाह— उँ नमः परमात्मानं बन्दित्वा श्रीजिनेश्वरम् । केवलक्कानमास्थाय दुर्गदेवेन माध्यते ॥
पार्य उवाच-मगवन् दुर्गदेवेश ! देवानामिषप ! प्रभो !!
भयवन् कप्यतां सत्यं संवत्सरक्रलाक्रलम् ॥
र्गदेव उवाच-शृगु पार्थ ! यथावृत्तं भविष्यन्ति तथाद्भुतम् ।
दुर्भित्तं च सुभिक्तं च राजपीडा भयानि च ॥
एतद् योऽत्र न जानाति तस्य जन्म निर्धकम् ।
तेन सर्व प्रवद्यामि विस्तरेगा शुभाशुभम् ॥

× × × × × × × ×
भणियं दुर्ग्यदेवेगा जो जागार वियवलगो ।
सो सन्वत्य वि पुज्जो णिच्छ्यभ्यो खद्दलच्छी यः॥

दूसरे दुगासिंद 'कातम्बद्धि' के रखियता हैं तथा इस नाम के एक आवार्य का उद्धरण भारम्भ सिद्धि नामक प्रम्थ की टीका में भी हेमहंसगील ने निम्न प्रकार उपस्थित किया है—

दुर्गसिंह-"मुख्डियतारः श्राविष्ठायिनो भवन्ति वधूमूढाम्" इति ।

उपर्यक्त दोनों दुर्गदेवों पर विचार करने से मालूम होता है
कि वे दोनों ज्योतिष विषय के हाता थे, परन्तु रिष्टसमुख्य के कर्ता
ये नहीं हैं। क्योंकि रिष्ट समुख्य की रचनाराली विज्ञुल भिन्न है
गुरुपरंपराभी इस बात को ब्यक्त करती है कि आवार्य दुर्गदेव
दिगम्बर परम्परा के हैं। जैन साहित्य संशोधक में मकाशित
वृह्हिष्पनिका नामक प्राचीन जैन प्रम्थसूची में मरण किएका
और मन्त्रमहोद्धि के कर्ता दुर्गदेव को दिगम्मर प्राम्नाय का
ग्राचार्य मामा है। रिष्टसमुख्यय की प्रशस्ति से मानूम होता है
कि इनके गुरु का नाम संयमदेव था। संयमदेव भी संयम सेन के
शिष्य थे तथा संयमसेन के गुरु नाम माध्यस्त्र था।

'दि॰ जैन प्रन्थकर्ता और उनके प्रन्थ' नामक पुस्तक में माघवचन्द्र नामके दो ब्यक्ति आये हैं। एक तो प्रसिद्ध त्रिलोकसार, स्वव्यक्तसार, लब्धिसार आदि प्रन्थों के टीकाकार और दूसरे पद्मावतीपुरवार जाति के विद्वान् हैं। मेरा अपना विचार है कि संयमसेन प्रसिद्ध माघवचुक त्रैवेच के शिष्य होंगे। क्योंकि इस परम्परा के सभी भावार्य गिस्ति, ज्योतिय भादि सोकीपयोगी विषयों के बाता दुए हैं। भत्रपथ वुर्गदेश मी इन्हीं माधवसन्द्र की शिष्य परम्परा में दुए होंगे।

वुर्गदेव ने इस प्रन्थ की रचना सदमीनियान राजा के राज्य में कुम्मनगर नामक पहाड़ी नगर के शांतिनाथ चैत्यालव में की है। विशेषकों का चनुमान है कि यह कुम्मनगर भरतपुर के निकट कुम्दर, कुम्मेर चथवा कुम्मेरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान ही है। महामहोत्र्याय स्व० डा० गौरीशंकर द्वीराचन्द्र भी इस बात को मानते हैं कि तदमीनिवास कोई साधारण सरदार रहा होगा तथा कुम्मनगर भरतपुर के निकट वाका कुम्मेरी, कुम्मेर या कुम्हर ही है। क्योंकि इस मन्थ की रचना शौरसैनी माकत में दुई है, खता यह स्थान भी शौरसेन देश के निकट ही होना चाहिए। कुछ लोग कुम्मनगर कुम्मलगढ़ को मानते हैं, पर उनका यह मानना ठीक नहीं कंचता है, झ्योंकि यह गड़ तो दुर्गदेव के जीवन के बहुत पीछ बना है।

कुम्म राशा द्वारा विनिर्मित मसिन्दा किसे का कुम्म बिहार भी यह नहीं हो सकता है, क्योंकि इतिहास द्वारा इसकी पृष्टि नहीं होती है। अन्दर्भ रिष्टमुख्यय का रचना स्थान शीरसेन देश के भीतर भरतपुर के निकट आज का कुम्हर या कुम्मेर है। दुर्गदेव के समय में यह नगर किसी पहाड़ी के निकट बसा हुआ होगा, जहां आखाय ने शान्तिनाथ जिनालय में इसकी रचना की होगी। यह नगर उस समय रमगीक और मध्य रहा होगा। किसी बेखावली में लग्गी निवास का नाम नहीं मिलता है, अत्र हो सकता है कि वह एक छोटा सरदार आढ था जदन राजपूत रहा होगा। यह स्मरण रखने लायक है कि भरतपुर के आधुनिक शासक भी जाट है, जो कि अपने को मदनगाल का वंशज कहते हैं। इतिहास मदनलाल को जदन राजपूत बतलाता है, यह टहनगाल के, जो ग्यारहर्धी हाताध्दी में बयाना के शासक थे, ततीय युत्र थे। सतः इससे भी कुम्मनगर भरत हुर के निकट वाला कुम्द्र ही सिद्ध होता है।

रिष्टसमुख्यय को रचनाकाल -६० बी+ गाथा में बताबा

<sup>+</sup>संबच्छर ससहसे कोबीयो सब्बन्धीर संजुत्त । बावसमुद्रक्रयारसि विच्नहम्म ( य ) मृत्तरिक्वीम ॥

गया है कि संवत् १०८६ श्रावण शुक्रा पकादशी, मूलनकत्र म इस प्रभ्य की रचना की गई है। वहां पर संवत् शब्द सामान्य प्राया है, इसे विक्रम संवत् लिया जाय या शक संवत् यह एक विचारणीय प्रदन है। ज्योतिय के हिलाब से गणना करने पर शक सं. १०८६ में आवण शुक्ला पकादशी को मूल न तत्र पड़ता है तथा विक्रम सं. १० = ६ म श्रावण शुक्ला एकादशी को प्रातःकाल सूर्योदय में ३ घटी प्रथात् पक्र घन्टा बारह मिनट तक ज्येष्ठा नक्त्र पड्ता है, पश्चात मूल नक्तत्र आता है। निष्कर्प यह है कि शक संवत मानने पर श्रावण शुक्ला एकादशी को मूल नकत्र दिन भर गहता है ब्रीर विक्रम संवत मानने पर सूर्ये।इय के एक घन्टा बारह मिनट बाद मूल नक्षत्र द्याता है, द्रातएव केंनिसा संवत लेना चाहिए। शायद कुछ कोग कहेंगे कि शक संवत लेने स दिन भर मूल नत्तत्र रहता है, प्रन्थ कर्त्ताने किसी भी समय इस प्रथक। निर्माण इस नक्षत्र में किया होगा, त्रातपव शक संध्त ही लेना चाहिये। परन्तु शक संवत मानने में तीन दोष आने हैं-पहला दोष तो यह है कि शक संवत में ऋमान्त मास गणनः ली जाती है, श्रतः शक संवत इसे नही माना जासकता । इसरा दोष यह श्राता है कि उत्तर भारत में विक्रम संवत का प्रचार था तथा दक्तिए भारत में शक संवत का, यदि शक संवत केते हैं तो प्रम्थकार दक्षिण के निवासी ऋते हैं। पर बात ऐसी नहीं हैं। तीसरी बात यह है जहाँ-जहां शक संवत का उल्लेख मिलता है, वहां-वहां शक शब्द प्रयोग ऋवश्य मिलता है। सामान्य संवत शब्द विक्रम संवत के लिए ही चाहिए। यह २१ जुलाई ग्रुकवार ईस्वी सन १०३२ में पडता है अतएव रिष्ट समुख्यय की रचना विक्रम संवत १०८६ आवण शुक्रला एकादशी शुक्रवार को सूर्यें। इस के १ घन्टा १२ मिनठ के बाद किसी भी समय में पूर्ण हुई है। विक्रम संवत का प्रयोग कुम्भनगर को भरतपुर के निकट सिद्ध करने में सबल प्रमाण है।

दुर्गदेव की अन्य रचनाएँ—यों तो इनके रिष्टसमुख्यय के अलावा अर्घकांड, मन्त्रमहोदधि और मरएकिएडका ये तीन अन्थ बताये जाते हैं, परंतु मरएकिएडका और रिष्टसमुख्यय में थोडासा ही फर्क है। इसमें रिष्टसमुख्यय के ३-१४ पाथाएं नहीं हैं। मरएकिएडका में कुल १४६ ग्राथाएं हैं जो रिष्टसमुख्यय की १६२ गाथाओं से मिलती हैं। रिष्टसमुख्यय में १६३ से आगे जीर बढ़कर ६६१ गाथाएं करदी गई हैं। इस मरल्किएडका की भाषा भी शैरसेनी प्राकृत है। इस विद्वानों का अनुमान है कि मरल-करिडका का निर्माण किसी अन्य ने किया है, दुगैदेव के इस प्रंथ का विस्तार कर रिष्टसमुख्यय की रखना की है। पर बेरा मत रसके विस्कुल विपरीत है, कोई प्रमथकार भाष को तो महल कर सकता है पर अन्य शब्दों को यथावत् नहीं प्रहेण कर संकता अनयव दुर्गदेव ने पहले मरणकिएडका की रखना की होगी, किन्तु वाद को उसे संक्तिस जानकर उसी में वृद्धि कर एक नवीन प्रमथ रख दिया होगा। तथा संक्तिस पहले प्रंथ को असा का तैसा उसी नाम से छोड़ दिया होगा।

अर्घकाण्ड× - इसमें १४६ गाथायं हैं और वस अध्याय हैं। इसकी रचना शारसेनी प्राकृत में है। यह तेजी-प्रदी झात करने का अपूर्व प्रन्थ है। प्रष्ठ और नक्षत्रों की विभिन्न परिस्थितियों के श्रवुसार खाद्य पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, ताम्बा, हीरा, मोती, पशु एवं ऋन्य धन-धान्यादि पदार्थे। की घटती बढ़ती कीमतीं का प्रतिपादन विया गया है। छुकाल, दुष्काक का कथन भी संदेप में किया है। ज्योतिष चक्र के गमनागमनानुसार बृष्टि, श्रतिबृष्टि भीर दृष्टि भ्रभाव का निकपण भी किया गया है। साठ सम्बत्सरी के फ़लाफ़ल तथा किस संवरतर में किस प्रकार की वर्षा और धान्य की उत्पत्ति होती है, इसका संदोप में सुन्दर वर्णन किया गया है। प्रथ छोठा होते हुए भी बड़े काम का है, इसमें प्रत्येक पस्तु की तेजी मनदी प्रहों की चाल पर से निकाली है । संहिता संबधी कतिएय बातें भी इसमें संकलित हैं, प्रहवार मकरण में गुरु भीर शुक्र की गति के हिसाब से देश भीर समाज 🖏 परि-स्थिति का जान किया गया है। शनि और मंगस के निमित्त भीर चार पर से लोहा एवं तांबे की घटावढी का जिक किया गया है।

<sup>+</sup>निमक्तरा वर्षमाणं संयमदेवं नरेन्दशुष्यपावं । वोच्छामि ध्ययकंट भवियाया हिंय पयत्तेया ॥ विरगुहपरेपराए कमाचवा एरव सयलसमस्ये । सुध्रा मग्रुव लोए खिरिक्वं दुम्मएवेया ॥.

मन्त्रमहोद्धि चयह मन्त्र शास्त्र संगन्धी प्रन्य है। इसकी माषा प्राकृत है। रिष्टसमुख्यय में आये हुए मन्त्रों से पता नजता है कि ये आचार्य मन्त्र शास्त्र के अच्छे झाता थे। मन्त्रों में वंदिक धर्म और जन धर्म इन दोनों की कतिएय वानों आई हैं, जिससे मानूम होता है कि मन्त्र शास्त्र में सम्प्रदाय विभिन्नता नहीं ली जाती थी। अथ्या यह भी कहा जा सकता है कि वेदिक धर्म के प्रभाव के कारण ही जैन धर्म में इनका समावेश किया गया होगा। क्यों कि दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में जैन धर्म को नास्तिक कहकर विधर्मी अञ्चालुत्रों की अद्धा को दूर कर रहे थे। श्रतः भट्ठारकों ने वैदिक धर्म की देखा देखी मन्त्र-तन्त्रवाद को जैन धर्म में स्थान दिया।

प्रमथकत्तां के जीवन की छाप प्रमथ में रहती है, इस नियम के अनुसार रिएममुज्यय से दुर्गदेव के जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ अवगत किया जा सकता है। प्रमथ में प्रतिपादित विषयों के देखने से मालूम होता है कि इनका अध्ययन बहुत गहरा था, तक्षणा शक्ति भी अच्छी थी। इनने गुरु संयमदेव भी तर्क शास्त्र और धर्म शास्त्र के अच्छे जाता थे। कोप संकलन का प्रशंसनीय जान इन्हें था। यह वेवल उद्गट विद्वान ही नहीं थे बल्कि अच्छे राजनीतित भी थे। बाद विवाद कला में पूर्ण थे। ऐसे गुणवान गुरु के शिष्य होने के कारण दुर्गदेव में भी उक्त सभी गुण थे। इनकी मेधा बड़ी विलक्षण थी। किंवदंती है कि इन्होंने रिएसमुच्चय की रचना तीन दिन में की थी। बाद-विवाद कला का परिकान भी अपने गुरु से इन्होंने प्राप्त किया था।

इनके जीवन पर दृष्टिपात करने से माल्म होता है कि यह दिगंबर मुनि नहीं थे और न यह गृहस्थ ही थे अतः या तो यह भट्टारक रहे होंगे अथवा वर्णी या पेलक या चुस्लक रहे होंगे। बहुत संभव है कि यह भट्टारक होंगे, क्योंकि ज्योतिष, मन्त्र, जादू टोना आदि लोकोपयोगी विषयों के यह मर्मझ विद्वान थे। इन्हें अपने शास्त्र झान के ऊपर गर्व था, इसीलिये लिखा है कि जब तक सूर्य, चक्द, सुमेठ पर्वत इस पृथ्वीतल पर रहेंगे तब तक यह शास्त्र इस भूमि पर रहेगा। इन्होंने ने ऋपना यह कथन भ्रात्यन्त विश्वास के साथ रखा है, ि ससे इनके बान की गहराई का कुछ श्रामास मिल जाता है। 'देशजयी' विशेषण भी इस बात का घोतक प्रतीत होता है कि दुर्गदेव अपने समय के विद्वान भट्टारक थे। उन्होंने अपने लिए 'निःशेषबुद्धागम', 'वागीश्वरापत्रक', 'बान!म्बुधातामति' जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है जिससे इनके आगाध पारिबत्य की एक साधारणमी भलक मिलजाती है। अतपव संकेप में यही कहा जा सकता है कि दुर्गदेव देशसंयमी ज्योतिष, मंत्र, तर्क, नीति अ। दि विभिन्न शास्त्रों के अच्छे बाता थे। यह दिगम्बर जैन श्राम्नाय के मानने वाले थे।

संसार में ऐसा कोई भी कण व्यतीत नहीं होता है, जिसमें कोई घटना घटती न हो, इन सभी छोटी या बडी घटनाओं का कुछ अपना अर्थ और महत्व होता है। मानव का मास्तिष्क भी कुछ ऐसा बना है कि वह हर समय घटित होने वाली घटनाओं के प्रभाव को जानना चाइता है। कारण सभी घटनाएं भलाई या बराई की द्योतक हो नी हैं। अनएव मानव मन उन घटनाओं के रहस्यों को झात कर अनिएदायक फलों से बचने का प्रयत्न करता है। विशेषक इसीलिये इन घटनाओं के संतन्ध में नियम निर्धारित करते हैं जिलसे मनुष्य अपनी भलाई कर सके और बुराई से श्रपने को बचा सके। जैनानायों। ने भी ज्योतिष के विभिन्न श्रंगों में रिष्ट ज्ञान को स्थान दिया है। रिष्ट की परिभाषा साधारणतया यही है कि ऐसे प्राकृतिक, शारीरिक चिन्द जिनसे मृत्य के समय की सूचना मिलती हो रिष्ट कहलाते हैं। जैन मान्यता में रिष्टों को इस लिय महत्वपूर्व स्थान प्राप्त है कि रिप्टों द्वारा आयु का निश्चय कर काय और कथाय को छश करते हुए सल्लेखना धारण कर आतम-कल्याण करना परम कल्याणकारी माना गया है। श्रतपव धर्म शास्त्र के समान निमित्त शास्त्र का प्रचार भी जैन मान्यता में बहुत प्राचीन काल से था। जैन ज्योतिष के बीज आग्रम प्रन्थों में प्रचर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा क्रागमों में भी ग्रभाग्रभ शक्क बतलाए गये हैं जिनसे प्राणियों की इष्टानिष्ट घटनाओं का पता लगता है। भद्रबाह विरचित श्रोधनियुक्ति में घोंघा की श्रावाज तथा प्रन्य विशेष प्रकार की ध्वनियों से ग्रुपाश्चम का निर्णय किया है। श्रृंखकावद्व जैन ज्योतिष में निमित्तकानपर कई सुन्दर रचनाए

मी है। श्रायहानतिलक, श्रायसङ्गाय, चन्द्रोन्मीलन प्रश्न श्रादि शाचीन श्रंथों में भी निमित्त आर प्रश्न शास्त्र की अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं। लोकविजय यन्त्र में यन्त्र द्वारा ही समस्त देशों और गांवों के शुभाश्चभ फल का निरूपण किया है। कर्प्रचक में भी अनेक फलाफल निमित्तों के द्वारा कहे गये हैं। स्वप्त का प्रकरण प्राचीन जैन परंपरा में मिलता है, प्रत्येक भगवान की माता को सोलह स्वप्त आते हैं तथा उनका फल उत्तय पत्र की प्राप्ति बताया गया है। इसी प्रकार महाराज चन्द्रगृप्त को भी सोजह अयंकर स्थप्त दिखलाई पढे जिनका फन वृभित एवं प्रजा के लिए कष्ट था। जैन पाराखिक मान्यता के सिवा ज्यं तिय श्रीर सिद्धांत के चन्धों में भी निमित्त संबंधी अनेक गर्ते आई हैं। शकुन विषय पर जैनाचार्ये। ने स्वतंत्र भी कई रचनाएं की हैं। शकनसारोद्धार शकन के संबंध में एक मालिक ग्चना है। दिगम्बर भट्टारकों ने मी इस विषय पर कई प्रन्थ लिखे हैं, जैन मान्यता में जितने ज्योति।वैंद हुए उन्होंने सामुद्रिक प्रश्न और शक्त विषय पर क्रानेक मालिक प्रनथ लिखे हैं। इस मान्यता ने प्रारंभ से ही गणित ज्योतिष पर जोर न देकर फलित ज्योतिष की अध्यक्ष और उपयोगी वार्तों का निरूपण किया है।

अरिष्ट या रिष्ट दो प्रकार के होते हैं - ह्यक्तिगत और साधारण। ह्यक्तिगत रिष्टों से अन्ते और बुरे शक्त भाग्य तथा दुर्भाग्य आदि का वार्ते जाती हैं किन्तु सर्वसाधारण रिष्टां से किसी राष्ट्र की भागी विपत्तियां, कांति, परिवर्तन, दुर्भिन, संकामकरोग, युद्धप्रभृत्ति भविष्य की वार्ते झात की जाती हैं। संसार में जब कुछ उत्तर फेर होता है तो कुछ विचित्र घटनाएँ घटती हैं तथा उनके चिन्ह पहले ही प्रकर हो जाते हैं। भूकम्य के पहले चिक्तियों कि भयानक आवाज तथा पशुओं की चिल्लाहर होती है। चन्द्र और सूर्य प्रहण की विशेष विशेष परिस्थित अपने विशेष २ फलों को प्रकर करती हैं। आकाश में जब कोई अद्भुत चिन्ह या हश्य दिजलाई पड़ते हैं, उस समय भी आने वाली राष्ट्रीय विपत्ति की स्वना मिलती है। हमारे प्राचीन साहित्य में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है, जिनसे विशेषकों ने राष्ट्रीय विपत्ति का निर्णय किया था। सूर्य प्रहण कम पढ़ते हैं

तथा अधिकांश सूर्य ग्रहण खण्ड ग्रहण ही होते हैं, लवेत्रास ग्रहण कम ही होते हैं, सर्वेत्रास सूर्य ग्रहण भूखण्ड के जिस प्रदेश में होता है, बहां के लिए अत्यन्त अनिष्टकारी फल होता है अर्थात् यह इस बात की सूत्रका देता है कि कियी बड़े नेता या महापुरुष की मृत्यु होगी। एक महीने में दो ग्रहणों का होना भी राष्ट्र के लिये विपत्ति का सूत्रक है। महाभारत के समय में सूर्य और चन्द्रग्रहण दोनों एक ही महीने में पड़े थे। सन् १६४१ में पुरुक्षलतारा का उदय हुआ था, जो कन-जमन के संघर्य का घोतक तथा विश्व की श्रशांति का सूत्रक था। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से पता लगता है कि महाभारत के समय में मी पुरुक्षलतारे का उदय हुआ था। जिस प्रदेश में इस तारे का दर्शन होता है, उसके लिए अर्शांति और संघर्ष की सूचना मिलनी है।

्यक्रिगत रिष्ट व्यक्ति के लिये श्राने व ते सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय के सूचक होते हैं। जब किसी व्यक्ति की श्रंगुलियां प्रापक फट जाती हैं, उसकी आंखों से लगातार पानी गिरता है, अनिष् वस्तुओं के दर्शन स्वप्त में होते हैं तो उसके लिये विपत्ति की स्चना लमभा । चाहिए। श्रकस्मात् प्रमन्नता के लक्षणों का प्रकट होना हाथ और परों का चिकना और सडील होना, तथा स्वपन में फ्रांत, पुष्प, इत्र प्रभृति सुपन्धित पदार्थ। के दर्शन होना व्यक्ति के लिये श्रभ सुचक माना गया दै रिप्टों का विचार केव न भारतीय साहित्य में ही नहीं किया है. प्रत्युत समस्त देशवामी इनका व्यवहार करते हैं। श्रीस वाने आज से सहस्रों वर्ष पहले शकुन और अपशकुन का विचार करते थे। देश में किसी भी प्रकार की अद्भुत बात के प्रकट होने पर राष्ट्र के लिये उसे श्रम या अश्रम समभा जाता था । श्रीक इतिहास में ऐसे श्रानेकों उदाहरण हैं जिनमें बताया गया है कि भूकम्प श्रीर ग्रहण वेलोपोनेसियन लड़ाई के पहले इप थे। इसके सिवा एक्सरसेस ग्रीस से होकर अपनी सेना ले जा रहा था, तब उसे हार का अनागत कथन पहले ही झात हो गया था। प्रीक लोग विचित्र बातों को यथा घोड़ी से खरगोश का जन्म होना. स्त्री के सांप का जन्म होना. मरकाये फूलों का सम्मुख आना प्रभृति वाने यदा में पराजय की स्वक मानते थे। इनके साहित्य में शहन कीर अपशक्तन के संबंध में कई सुन्दर रखनाएँ हैं। फ़लित ज्योतिय के के सम्बन्ध में भी प्रीकों ने राशि कीर प्रहों के सम्बन्ध में ब्राज से दो सहस्र वर्ष पहले ही अच्छा विचार किया था। भारतीय फलित स्योतिय में प्रीक ज्योतिय से बराबर आदान प्रदान हुका है। प्रह योग, प्रहों का क्षेत्र जन्य सम्बन्ध ब्रादि बातें प्रीकों की महत्व पूर्ण हैं। जनमकालीन प्रहों की स्थित पर संगर्भावस्था का विचार भी सांगोपान प्रीकों ने किया है।

रोमने—प्रीकों का प्रभाव रोमन सभ्यता पर पूरा पड़ा है। इन्होंने भी अपने शक्त शास्त्र में श्रीकों की तरह प्रकृति परिवर्तन, विशिष्ट-विशिष्ट ताराचीं का उदय, ताराओं का ट्रंटमा चन्द्रमा का परिवर्तित अस्वाभाविक रूप दिखलाई पड्ना, तारी का लाल वर्ण के होकर सूर्य के चारों मोर एकत्रित हो जाना, माग की बड़ी-बड़ी चिनगारियों का प्राकाश में फेल जाना, इत्यादि विजिन्न बातों को देश के लिये हानिकाश्क बतलाया है। रोम के ज्योतिषियों ने जितना श्रीस से सीखा, उससे कहीं श्रधिक भारतवर्ष सं। यद्यपि वराइ मिहर की पञ्चिसदान्तिका में रोम भीर पीलस्त्य नाम के सिद्धान्त ्याये हैं. जिनसे पता चलता है कि भारतवर्ष में भी रोम सिद्धान्ते का प्रचार था। तथापि रोम के नई छात्र भारतवर्ष में आये थे और वर्षे। यहां के आवार्ये। के पास रहकर ज्योतिय, कायुर्वेद आदि लोकोपयोगी शास्त्रों का अध्ययन करते रहे थे। रोम ज्योतिष में एक बिशेषता यह है कि वहां के फलित ज्योतिय में गणित किया के अभाव में केवल प्रकृति परिवर्तन या आकाश की स्थित के अवस्रोकन से ही फल का निरूपण किया जाता है। शकुन और अपशकुन का विवय भी इसीमें शामिल है। रोम के इतिहास में भी ऐसी भनेक घटनाओं का निरूपण है कि वहां शकुन भीर भपशकुन का फल राष्ट्र को भोगना पड़ा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रिष्टस मुख्य में प्रति दिन रिष्ट का विषय मानव समाज के लिये नितान्त उपयोगी है। यदि रिष्ट का ज्ञान यथार्थ कप में हो तो प्रत्येक राष्ट्र खतरे से अपनी रक्ता कर सकता है। यदि व्यक्ति पहले से अपनी मृत्यु या विपक्ति को जान जाय तो वह नाना प्रकार के खतरों से अपनी रक्षा कर सकता है अथवा जात्मसाधना कर अपना कर्याण कर सकता है।

शाखार्थ दुर्गदेव ने मन्य जीवों के क्रस्याण के लिए ही इस प्रश्य की रखना की है। जो मुमुलु हैं, वे सृत्यु से बरते नहीं हैं, विक वीरता पूर्वक उसका आलिंगन करते हैं। जैन शास्त्रों में समाधिमरण की जो बड़ी भारी महिमा बताई गई है, उसकी सिद्धि में रिष्ट समुज्यय से बड़ी भारो सहायता मिल सकती है। अतएव जो पाठक ह्योतिय से प्रेम नहीं रखते हैं, उन्हें भी इससे लाभ उठाना चाहिए। जिन शकुन और चिन्हों का वर्णन इसमें किया है, वे सब यणार्थ घटते हैं। इयोंकि ज्योतिय शास्त्र केवल श्रद्धा की चीज नहीं है, बिल्क प्रत्यत परीक्षा की वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति इस है

#### भाभार प्रदर्शन —

"तिल समुच्चय" को दिन्दी भनुवाद और विवेचन सहित प्रकाश में लाने का सारा श्रेय भी जवरचन्द फूलचन्द जैन प्रन्थ माला इन्दौर के मन्त्री मित्रवर संहितासूरि पं. नाथूनालजी शास्त्री, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न को है। गतवर्ष जब सागर में दि० जैन विद्वत्यरिषद् का शिक्तणशिविर खुलाथा, उस समय मैने भापसे इन प्रन्थ के प्रकाशन के बारे में जिक्र किया था। इन्दौर जाकर इस प्रन्थ के प्रकाशन की स्वीकृति भापने मेज दी तथा मूफ संशोधनादि समस्त कार्य करने का भार भागने ही संभाला है। उसके फलस्वरूप यह रचना पाठकों के समक्ष है।

इसके अनुवाद की पेरणा बीर सेवा मन्दिर सरसाव। के सुयोग्य अन्वेषक विद्वान थी. पं. दरवारीलालजी न्यायाचार्य तथा श्री पं. परमानन्दजी शास्त्री द्वारा मुक्ते मिली। आप महानुभावों के समय समय पर पत्र भी मिलते रहे कि इसे जल्द पूरा कर प्रकाशित कराइये अतप्य उपर्युक्त दोनों विद्वानों का भी उपकृत हूं। इनके श्री. प्रिय चन्द्रसेन बी. प. श्री चन्द्रमुखीदेवी न्यायतीर्थ और श्रीमती सी. सुशीलादेवी को भी नहीं भुलाया जा सकता है, जिन्होंने परिशिष्ट तैयार करने में पूरी सहायता दी है। विवेचन तैयार करने में सहायता प्रदान करने वाले मित्रवर श्री पं. जगभायजी तिवारी भार श्रद्धेय मो० गो० खुशाल जेन, एम. ए., साहित्याच्यर्थ काशी विद्यापीठ का विशेष कृतक हं। श्राप दोनों महानुभावों से सदा मुक्ते परामर्श मिलता रहा है।

इस प्रनथ का श्रवुवाद सिन्धी जैन ग्रन्थनाका से प्रकाशित 'रिष्टसमुख्यय' की प्रति से किया है। भूमिका लिखने में श्र. स. गोपाणी एम. ए.पी. एच. डी. के. इन्द्रोडक्सन से पर्याप्त सहायता मिली है, सतः श्रापका भी श्रामारी हूं।

जैन सिद्धान्त भवन आरा १०-५-४८

**नेभिचन्द्र** जै**न** ज्योतिषाचार्य साहित्यरन



# विषयानुऋमिशाका

| 9  | श्रंगुली प्रश्नकी विधि केर फल                   | ₹0₹ |
|----|-------------------------------------------------|-----|
|    | श्रंश चक                                        | १४८ |
| 3  | ग्रद्धेत दर्शन द्वारा स्थप्त का निरूपण          | =13 |
|    | ग्रनित्य संसार में धर्म की निश्यता का कथन       | 3   |
|    | श्रन्य विधि द्वारा शकुन दर्शन                   | १२४ |
|    | श्रमत्यत्त रिप्टों के मेद                       | १०२ |
| O  | भलक्ष भार गोरोचन प्रश्न की विधि श्रीर फल        | ११० |
| =  | <b>अवकह</b> डाचक                                | १४६ |
| 3  | चशुभ दर्शन शकुन                                 | १२७ |
| १० | श्रश्म शब्दों का कथन                            | १३१ |
| ११ | श्रवर प्रश्न का फल                              | १३४ |
| १२ | श्रदार प्रश्न झात करने की विधि                  | १३३ |
| १३ | भ्राय चक                                        | १२३ |
| १४ | श्राय बोधक चक                                   | १२१ |
| १५ | न्नायों की द्वादश राशियों का निरूपण             | ११⊏ |
| १६ | श्रायों के फल                                   | १२१ |
| १७ | श्रायों के ब्राठ मेदीं का वर्णन                 | ११६ |
|    | भायों के चार विभाग                              | ११६ |
|    | आयों के मित्र शत्रुत्व का निरूपण                | १४१ |
|    | श्रायों के स्थान का गमन कम                      | ११७ |
|    | त्रायु के सात दिन अवशिष्ट रहने के शारीरिक चिन्ह | २६  |
|    | श्रायुर्वेदानुसार रिष्ट कथन                     | १४  |
|    | ब्रायुवेंदिक विचार धारा (स्वप्न के संबंध में )  | 55  |
|    | इंद्रियां भौर उनके विषय                         | =   |
|    | इएकाल बनाने के नियम                             | 348 |
|    | उच्च-नीच बोधक चक                                | १६२ |
|    | ऋतुस्वर धीर मास स्वर चक्र का वर्णन              | १४० |
|    | ञात स्वर चक्र                                   | १५२ |

| २६ | एक मास अवशेष आयु के चिन्ह                                 | २१        |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ३० | पकमास अवशेष आयु के रिष्ट                                  | ¥3        |
| 38 | . एक मास अवशेष आयु वाले के चिन्ह                          | ર્        |
| ३२ | पक मास की भायु अवगत करने के रिष्ट                         | χo        |
|    | एक मास के भायु स्चक भ्रम्य स्वप्न                         | ٤=        |
| ३४ | क्रमहों के वेध द्वारा रोगी की मृत्यु का निश्चय            | १५६       |
| ЗX | खर ग्राय के वेध का फल                                     | ३३१       |
| ३६ | गज ग्राय के वेघ का फ़ल                                    | १४०       |
| ₹0 | प्रम्थकर्त्ता की प्रशस्ति                                 | ,,        |
| ३⊏ | घटिका स्वरचक                                              | १५३       |
| 38 | चार दिन अवशेष आयु के चिन्ह                                | 88        |
|    | छः दिन की अवशेष आयु के चिन्ह                              | 87        |
| ध१ | बुः मास के त्रायु द्योतक चिन्ह                            | ŧ o ½     |
|    | छः मास के श्रायु चोतक पदस्थ रिष्ट                         | SK        |
|    | छः मास,दो मास, एक मास श्रीर पन्द्रहदिन के श्रायु          |           |
|    | द्योतक चिन्ह                                              | धर        |
| કક | छ।या के मेद                                               | ¥Ę        |
| 88 | छाया गणित द्वारा मृत्यु ज्ञात करने की विधि                | ६१        |
|    | छाया दरीन द्वारा दो दिन अवशेष भागु के चिन्ह               | 보드        |
|    | छाया द्वारा एक दिन शेष श्रायु को ज्ञात करने की विधि       | 3,%       |
|    | छाया द्वारा एक दिन की आयु शात करने की विधि                | ६४        |
|    | छाया द्वारा लघु मरण ज्ञात करने की अन्य विधि               | ६२        |
|    | छाया द्वारा सात दिन की आयु ज्ञात करने की विधि             | ६४        |
| ¥۶ | छाया द्वारा तत्काल मृत्यु चिन्ह                           | ફ૦        |
| ४२ | छाया पुरुष का लक्ष्या                                     | ७२        |
|    | छाया पुरुष द्वारा भन्य लाभालाभ शात करने की विधि           | رة الم    |
|    | छायापुरुष द्वारा आठ मास श्रे र छः दिन की आयु का निर्णय    | ७६        |
|    | छायापुरुष द्वारा एक वर्ष, श्रद्वाईस मास श्रीर पन्द्रद मास |           |
|    | की भ्रायुका निश्चय                                        | <b>SX</b> |
| ४६ | छायापुरुष द्वाग छः मास की आयु ज्ञात करने की विधि          | ७४        |
|    | छायापुरुष द्वारा चार दिन, दो दिन और एक दिन की आयु         |           |
|    | का निश्चय                                                 | <b>५६</b> |

## [२१]

| KE        | छाया पुरुष द्वारा दीर्घायु झात करने की विधि             | 30          |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|
|           | छाया पुरुष द्वारा दो श्रीर तीन वर्ष की श्राय का निश्चय  | עט          |
|           | छायापुरुष दर्शन द्वारा रिष्ट कथन का उपसंहार भौर         | •           |
|           | रूपस्थ रिष्ट का कथन                                     | =0          |
| 83        | जन्मनक्षत्र से गर्भनकृत्र और नाम नक्षत्र स्थापन की विधि | १४३         |
| ६२        | जन्मस्वर और गर्भ स्वर का कथन                            | 240         |
| ĘĘ        | जिनेन्द्र प्रतिमा के दाथ पांच-सिर और घुटने रहित स्वप्न  |             |
|           | में देखने का फल                                         | દ્રર        |
| EB        | जैन दर्शन द्वारा स्वम निरूपण                            | <b>=</b> 8  |
|           | ज्योतिषिक विचार घारा-स्वप्न के संबंध में                | 55          |
|           | तरक्ष मृत्यु के चिन्ह                                   | 상드          |
|           | तिथियों की संज्ञाएँ                                     | 188         |
| ६८        | तिथियों के अनुसार स्वप्तों के फल                        | 03          |
| કુફ       | तीन-चार-पांच भीर छः दिन के भीतर मृत्यु होने के चिन्ह    | ६२          |
| 90        | तीन दिन भवरोप भायु वाले के चिन्ह                        | રક          |
|           | तीस दिन की आयु के घोतक अरिष्ट                           | 35          |
| ७२        | तेल में मुख दरीन की विधि भीर उसके द्वारा आयु            |             |
|           | का निमाय                                                | १०६         |
| ξĐ        | दर्शन श्रीर योगानुसार रिष्ट निरूपण                      | १५          |
|           | दिनस्वर चक                                              | १४३         |
| UK        | देव कथित शब्द अवस का उपसंहार और प्राकृतिक शब्द          |             |
|           | अवल का कथन                                              | 125         |
| ७६        | देव प्रतिमा के स्वप्न दर्शन का वर्णन                    | १३          |
| 99        | देव प्रतिमा दर्शन के स्वप्न का उपसंहार                  | ER          |
| SE        | दैवी शब्द अवन् की विधि                                  | १२६         |
|           | द्वैत दर्शन द्वारा स्वप्न निरूपण                        | 독대          |
| <b>E0</b> | घनप्राप्ति स्वक स्वप्न                                  | 33          |
|           | धूम जाय के वेध का फल                                    | १३८         |
|           | नकत्र स्थापन द्वारा फलादेश                              | १४३         |
|           | मक्षत्र सर्ववक द्वारा मृत्यु समय का निक्रपण             | <b>\$88</b> |
|           | न भर्जो के व्यरणानुसार राग्नि का जान                    | ,,          |
|           | जाम स्वर के मेव                                         | 188         |

# [ २२ ]

| <b>८६ निकट मर</b> ण <b>सूचक चिन्ह</b>                 | 80     |
|-------------------------------------------------------|--------|
| ८७ निकट सृत्यु के चिन्ह                               | २०     |
| प्य निकट मृत्यु ज्ञात करने के अन्य चिन्ह              | २२     |
| ८६ निकट मृत्यु मुचक अन्य चिन्हों का निरूपण            | ४१-४२  |
| ६० निकट मृत्यु स्चक भ्रन्य लक्षण १०४-                 | १०४-२५ |
| <b>११ निजच्छाया का लद्द</b> ण                         | 49     |
| ६२ निजच्छाया दर्शन का उपसंहार                         | ६६     |
| ६३ निमित्त शास्त्रानुसार रिष्ट निरूपण                 | १६     |
| ६४ नेत्रविकार सेग्रायु निश्चय                         | १७     |
| ६४ पन्द्रह दिन की आयुब्यक्त करने वाले शारीरिक रिष्ट   | 28     |
| ६६ परस्थ रिप्रका लच्या                                | इंड    |
| ६७ पदम्थ रिष्ट झात करने की विधि                       | ξĸ     |
| ६= पदस्य रिष्टों द्वारा तीन मास अवशेष आयु का निरूपण्  | , ३=   |
| <b>६६ पदस्थ रिग्री द्वारा निकट मृत्यु का शान</b>      | ३⊏     |
| १०० परच्छाया दर्शन का उपसंहार                         | હર     |
| १०१ परच्छाया दर्शन की विधि                            | हाउ    |
| १०२ परच्छाया द्वारा श्रन्य मृत्यु के चिन्ह            | 90     |
| १०३ परच्छाया द्वारा दो दिन की आयु ज्ञात करने की विधि  | इ.इ    |
| १०४ पत्त स्वर चक                                      | १४२    |
| १०४ पितडस्थ रिष्ट का सन्ताग                           | १६     |
| १०६ पिगड्स्थ रिष्ट को पहचानने के चिन्ह                | १६     |
| १०७ पिंडस्थ रिष्ट द्वारा एक वर्ष की आयु का निश्चय     | 3,4    |
| १०८ पुनः पिग्डस्थ रिष्ट की परिभाषा                    | ३४     |
| १०६ मत्यदा रिष्ट का लक्षण                             | १००    |
| ११० प्रत्यव रिष्टों का उपसंहार और उनके मेदों का वर्णन | १०२    |
| १८९ प्रत्यच रिष्ट दर्शन द्वारा मृत्यू का निश्चय       | १७     |
| ११२ प्रत्यत्त रिष्ट द्वारा निकट मृत्यु चिन्हों का कथन | १०१    |
| A-B C C                                               | 25-20  |
| ११४ प्रश्न कालीन लग्न का फल                           | 348    |
| ११४ प्रश्न द्वारा रिष्ठ वर्णन                         | १०८    |
| ११६ प्रश्न लग्न का विशेष फल                           | १६३    |
| ११७ प्रश्न लान बनाने की सरल विधि                      | 838    |

## [88]

| ११८         | प्रश्नाक्तर की विभि                                            | ११२          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 388         | प्रश्नाक्षरों के परितृत द्वारा रोगी की मृत्यु कात करने की विधि | ११४          |
| १२०         | प्रश्नों का गणित द्वारा फल                                     | ११३          |
| १२१         | प्रश्नों के भेद                                                | 308          |
| १२२         | पास्तिक शुभ शब्दों का वर्णन                                    | <b>१</b> ३ ( |
| १२३         | प्राम् नाशक श्र य शकुन                                         | १२६          |
| १२४         | बारह दिन की भागु स्वक रिष्ट                                    | ઇર           |
| १२४         | बाद्ध दर्शन द्वारा स्वय्त निरूपण                               | <b>₹3</b>    |
| १२६         | मनुष्य शरीर की दुर्लभता का कथन                                 | ર            |
| १२७         | मरण स्चक शहन                                                   | १२७          |
| १२=         | मास्तस्वर चक                                                   | १४२          |
| १२६         | मृतजीव की परिभाषा                                              | २०           |
| ०६१         | मरण की ब्रनिवार्यता भीर उसके कारण                              | 2            |
| १३१         | मरण के चार माह पूर्व प्रकट होने वाने शारीरिक चिन्ह             | રદ           |
| १३२         | म ग के दो दिन पूर्व प्रगट होने वाले शारीरिक विन्ह              | २८           |
| <b>१</b> ३३ | ात के प्रहरों के अनुसार स्वप्न फ़ल                             | 58           |
| १३४         | राशिस्वर का निरूपण                                             | १४४          |
| १३४         | राशिस्वर चक                                                    | १५४          |
| ३इ४         | रिष्ट दर्शन का पात्र                                           | १२           |
| १ हे ७      | रिष्टों के मेद                                                 | १३           |
| १३⊏         | रूपस्थ रिष्ट के मेद                                            | XX           |
| १३६         | रूपस्थ रिष्ट को देखने की विधि                                  | XX           |
| १४०         | रूपस्थ रिष्टो का लक्ष्य                                        | 42           |
| 181         | रोगों की श्रनिवार्यता                                          | Ę            |
| १८२         | रोगों की संख्या                                                | ફ            |
| १४४         | रोगोत्पत्ति के नक्षत्रों के अनुसार रोग की समय मर्याद           | T            |
|             | क्रा निर्णय .                                                  | रेट्स        |
| <b>{88</b>  | वर्गचक निरूपण                                                  | १४८          |
| -           | वर्ष शकुनों का कथन                                             | १२८          |
|             | वायस त्राय के वेध का फल                                        | १४०          |
|             | विद् आयों का अन्य फलादेश                                       | १४०          |
|             | विवाह शचक स्थ्य                                                | 33           |

# [૨૪]

| 188 | विशिष्टाद्वेत द्वारा स्वप्न सिद्धांत का निरूपण | 22          |
|-----|------------------------------------------------|-------------|
| 820 | युषम आय के ध्वज, धूम और सिंह के साथ होने       | वाले वेध    |
|     | का फल                                          | 3 6 9       |
| १४१ | वैदिक दर्शन द्वारा स्वप्न सिद्धांत का निरूपण   | 5.9         |
|     | व्यसनों की अनिवार्यना का कथन                   | 8           |
|     | व्यसनों के नाम                                 | ×           |
|     | व्यसनों के कारण धर्म विमुखता का कथन            | ত           |
|     | शकुब दर्शन द्वारा भायु निश्चय                  | १२६         |
|     | शुच्द्रगत प्रश्न का चन्य वर्णन                 | १३३         |
|     | शब्द अवया द्वारा आयु के निश्चय करने का कथन     | १२६         |
| १४८ | शब्द अवरा द्वारा शुभाशुभ का निश्चय             | १३०         |
| १५६ | शनिचन्द्रायुसार फनादेश                         | १४७         |
| १६० | शन नज्ञ चक्र का निरूपण                         | १४६         |
| १६१ | शत्र आय के वेध का फल                           | <b>१</b> ४२ |
| १६२ | शारीरिक अमत्यस दर्शन की विधि और उसका फ्रन      | १०३         |
|     | शारीरिक चिन्हों द्वारा एक दिन, तीन दिन भार नी  | दिन         |
|     | की आयु इति करने के नियम                        | ३०          |
| १६३ | शारीरिक रिष्टों द्वारा एक मास की आयु का शान    | १८          |
| १६४ | शुभ स्वक श्रुन                                 | १३२         |
| १६४ | सन्तानोत्पादक स्वप्न                           | 33          |
| १६६ | सिवात का लक्ष्य                                | 3           |
| १६७ | सपाद आयों का कथन                               | ११८         |
|     | सल्लेखना के महत्ता                             | १०          |
| 338 | सल्सेखना के मेद                                | १०          |
| १७० | सहज स्वप्न का सक्य                             | द६          |
| १७१ | सात दिन एवं पांच दिन भी भायु को झात करने के वि | नेयम ३१     |
| १७२ | सात दिन की अवशेष आयु के सुचक चिन्ह             | २३ ३१       |
| EUS | सात दिन की भागु का भन्य विधि द्वारा निश्चय     | १०५         |
| १७४ | सात दिन की भायु के घोतक चिन्ह                  | કદ          |
| १७४ | सिंह और व्या आय के वेच का फ़ल                  | १३६         |
|     | सिंह कार वृषभ काय के तामानान्तर का फल          | 130         |
| १७७ | सिंह,श्वान और ध्वज ग्राय के वेध का फल          | १३६         |
|     | 44.4                                           | 746         |

## [**२**x]

| 3.55 | स्वप्न दर्शन का उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | The state of the s |            |
|      | स्वप्न दर्शन की विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20         |
| १८०  | स्वप्न दर्शन द्वाराएक मास की आयु का निध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ઇક-દક      |
| १८४  | स्वप्र दर्शन द्वारा बीस दिन की जायु का निश्चय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ê ŝ        |
| १८२  | स्वप्त दर्शन द्वारा सात दिन की बायु का निस्त्र व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ફદ         |
| १=३  | स्वप्त फ़ल निरूष्ण करने की प्रतिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52         |
| १⊏४  | स्वप्त में छुत्र और परिवार भंग दर्शन का फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>£</b> 3 |
| १८४  | स्वप्त में भग प्रतिमा जंघा,कंघा और उदर नष्ट होने प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | का फलध्र   |
| १⊏६  | स्वप्त में विभिन्न वस्तुओं के देखने से दो मास की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ऋ।युका     |
|      | निश्चय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83         |
| 1=9  | स्वप्त में सूर्य भीर खन्द्र महत्त्व के दर्शन का फ्रात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> ६ |
| १८८  | स्वप्नों का निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20         |
| १८६  | स्वप्नों के मेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ラニースコ      |
|      | होड़ा याशतपद चक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४७        |
| 939  | होरा प्रश्न की विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३४        |



# संकेत-पूर्ति-सची

सागार धर्मामृत अध्याय ३; श्लो. १८ .१ सा. ३-१८. कल्याम कारक अध्याय २ श्लोक ४० २ क. २-४० ३ भा चि. भावप्रकाश चिकित्सा प्रकरण मावप्रकाश....प्रकरगु ४ भा. न. प्र. ४ यो. सू. योगसूत्र ६ ऋ. सि. श्रारंश सिद्धि श्रद्भुत सागर ७ ग्र. सा. जानक पारिजात = ज. पा. ६ जा. त. जातकतत्व शम्भु होरा प्रकाश १० श हो, ११ त्रिलोक प्र. त्रिलोक प्रकाश संवेगरंगशाला १२ सं. रं. चरक रिष्टाध्याय १३ चरक. रि. १४ थो. र. योग्ररत्नाकर १५ भ्र. त. श्रद्भुत तरंगिणी १६ श्रद्भु. सा. श्रद्भुत सागर १७ ना. सं. नाग्दसंहिता १८ चृ. पा. बृहद पाराशरी चरक इन्द्रिय स्थान १६ च. इ. स्था. २० च. पृ. चरक पृष्ठ २१ आ. आ(. श्रश्रेय श्रारएयक २२ यो शाः योग शास्त्र २३ धर्म. सि. धर्म सिन्धु २४ शि. पा. शिवपार्वती पुराण श्रहंच्चूड़ामणिसार २४ श्र. चू. सा. २६ न. च. नरपतिजय चर्या

श्रायकान तिलक प्राकृत

श्रायसङ्गाव प्रकरण

२७ ऋ. ति. प्र.

२८ ग्र. स.

### [२७]

| २६ म. ज.                 | नरपतिजय चर्या ( ? )         |
|--------------------------|-----------------------------|
| ३० के. त. सं.            | केरलप्रश्न तत्व संग्रह      |
| ३१ ज्यो. सा.             | ज्योतिष सार                 |
| ३२ दि. शु.               | दिनशुद्धिदीपिका             |
| देरे घ. टी. जि.          | धवला टीका जिल्द             |
| ३४ प्र. भू.              | प्रश्नभूषण                  |
| ३५ ट. श.                 | वसन्तराज शकुन               |
| ३६ व. र.                 | वसन्तरत्नाकर                |
| ३४ झ. भू.<br>३५ हा. श्र. | प्रश्नभूषण<br>वसन्तराज शकुन |

# गाथानुक्रमिशका

| Ę          | <b>श्र</b> इत्यो     | ६७          |
|------------|----------------------|-------------|
| ર          | <b>श्रक्</b> लरपिएडं | ११३         |
| 3          | त्र क च              | ११६         |
| ક          | श्रक चिटत एज स       | १४⊏         |
| Ŋ          | श्र गिग एलं          | <b>१३</b> ६ |
| દ          | श्र च्छु उ           | <b>G</b> ⊏  |
| S          | त्र्र हम ठा ग मित्र  | ६३१         |
| =          | श्रष्टह रेहिं छिए से | १३६         |
| 3          | श्रदेव मुण्ह         | <b>७</b> ६  |
| १०         | त्र सुराहा प         | गा. नं. २४⊏ |
| ११         | श्रम्नं च जम्मपुष्यं | 5           |
| १२         | श्र नि मि स          | २६          |
| १३         | श्चरहन्ताइसुग्       | १३१         |
| १४         | श्रव्भितर            | १०          |
| १४         | श्रवक हरा            | १५६         |
| 18         | श्रसि कुंत भंग       | १३३         |
| <b>१</b> ७ | श्र. श्रसिय सिय      | ५१          |
| १७         | व. श्रस्तिणि         | ३१६         |
| १८         | श्र हजी प            | रइ४         |

# [२८]

| १६ श्रह जो जस्स                       | દર                 |
|---------------------------------------|--------------------|
| २० चंगुति                             | १०६                |
| २१ <b>अह</b> पिच्छ्र                  | ६१                 |
|                                       | ٠<br><b>٠</b> ٤    |
| २२ महर नहा                            | yo.                |
| २३ शहयह मिगफुर्लिगे                   | ध३                 |
| २४ श ह च सर्यकविहीएँ                  | *                  |
| २४ महिमतिज्ञण देहं                    | ५०                 |
| २६ महिमतिकण                           |                    |
| २७ ऋहिमंतिय                           | १०६                |
| २= श्राह मंतिय सयवारं                 | ११०                |
| २६ प्र आराह्णा                        | <b>१</b> २         |
| २६ व मालिंगिया                        | ११७                |
| ३० इ अ                                | ₹ <b>¥</b> ⊏       |
|                                       | . न. २५३           |
| ३२ इम्र मंतेण                         | इ५                 |
| ३३ इ वि                               | १२                 |
| ३४ इदि मणिश्रं                        | 23                 |
| ३४ इदि भणिया                          | ६६                 |
| ३६ इबि रिहुण्यां                      | રેક                |
| ३७ इदि सक्निहिद सरीरो                 | <b>१</b> २         |
| ३⊏ इय कद्दिय                          | १०२                |
| ३६ इय मंतिश्र                         | ५६                 |
| ४० इयरं                               | <del>द</del> ह     |
| धर इय वएए गविदुदं                     | १२४                |
| धर उत्तम् दुर्भ                       | \$5                |
| ४३ विद् दो                            | 388                |
| ४४ डबरिम                              | १०६                |
| ध्र उपवास                             | <b>=</b> ا         |
| ४६ एक्को विजय                         | XE                 |
| ४७ पगंते                              | १३४                |
| ४८ पता विति गा                        |                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . नं. २ <b>५</b> १ |

# [३٤]

| ४६ व एवं छाया       | 50          |
|---------------------|-------------|
| ४० एवं शियहा        | 83          |
| ४१ एवं रासिसरो      | १४४         |
| ४२ एवं विह          | ७२          |
| ४३ एवं बिहं         | xx          |
| ४४ एवं विहरोगेहिं   | 9           |
| ४४ एवं विहा         | <b>१३</b> १ |
| ४६ क खंघं           | १=          |
| ४७ कत्तिय           | १५०         |
| ४ <b>८ कडुति</b> सं | १९          |
| ४६ 'कर चरण          | १३          |
| ६० कर चरण           | 93          |
| ६१ कर चरणतलं        | 33          |
| ६२ कर चरगोपु        | २४          |
| ६३ कर जुन्नले       | १११         |
| ६४ कर जुद्रहीणो     | 30          |
| ६४ कर भंगे          | हर          |
| ६६ कराणा घोसे       | 3?          |
| ६७ करण पुरिसेहि     | 03          |
| ६= काऊण भंगसोही     | 20          |
| ६६ काल यडो          | <b>१</b> २६ |
| ७० कुद्यस्सुवरिम्मि | धः          |
| ७१ को से सु         | १४६         |
| ७२ कारेवि           | १०६         |
| ७३ गिज़्-लू         | १२७         |
| ७४ गर्म वसहे        | ११=         |
| ७४ छिचुगं           | १३०         |
| ७६ चउवीस            | 278         |
| ७७ चक्क्ख्रु सोदं   | 5           |
| ७≍ वितद्दे          | <b>१</b> ३४ |
| ७६ चलण विहीणे       | SX          |
| ८० चन्द्र (ससि)     |             |
| द इत्तरत            | <b>£</b> 3  |
|                     |             |

## [३०]

| द२ छुत्ते घयं                    | १३२               |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>८३ जाया पुरिसं</b>            | XX                |
| ८४ जर ग्राउरो                    | ১৩                |
| ८४ जद्द कि एहं                   | <b>१</b> ६        |
| द६ जइ दीसइ                       | ডহ                |
| ८७ जद्द पिच्छुद्द                | يو                |
| म्य जह पिच्छंइ                   | १०७               |
| द आ सुमिण्मि                     | <i>દ</i> ક        |
| ६० जत्थ करे                      | १११               |
| ६१ जम्मसरो                       | Ako               |
| <b>१२ जिम्मसर्गी</b>             | रेप्ट             |
| ६३ जयड                           | गा. २४४           |
| ६४ जलिया                         | <b>१</b> १६       |
| ६५ जस्स न पिच्छुइ                | <b>*</b> £        |
| ६६ जइकुसुमेहि                    | <b>5</b> 8        |
| ६७ जाग्रु विहीगो                 | ওয়               |
| ६८ जा धम्मो                      | गा, २४६           |
| ६६ जा नर शरीर                    | <b>১</b> ৬        |
| १०० जीहम्मे                      | २४                |
| १०१ जीहा                         | १०४               |
| <b>१०२ जुञ्च</b> ∙महु∙मर्ज्ज∙मसं | ž.                |
| १०३ जुएए                         | १०४               |
| १०४ जो च्छुइंसए।                 | गा. २५७           |
| रे०४ जो गियच्छाया                | ĘX                |
| १०६ जो भिज्जइ                    | 03                |
| १०७ ज <del>ं-१इ</del>            | ग्रा. २४६         |
| १०८ जं च शरीरे                   | <b>१</b> ६        |
| १०६ जं दीसह                      | <b>१</b> 00       |
| ११० जंघासु                       | _                 |
| ११ गयर भवाग                      | દર<br><b>१</b> ૨७ |
| १२ गहजागं                        | १ <b>६</b> ४      |
| १३ गहु पिच्छुइ                   | ₹ <b>२</b> ०      |
|                                  | **                |

## [38]

| ***                                                                                                                                                                                                                              | 30                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ११४ ग्या मेऊ                                                                                                                                                                                                                     | देश                                                                           |
| ११४ गृहु दीसर                                                                                                                                                                                                                    | र०र.                                                                          |
| ११६ ग्रियच्छाया                                                                                                                                                                                                                  | us                                                                            |
| १६७ शियछाया                                                                                                                                                                                                                      | 28                                                                            |
| ११८ दख-ग्य-वसह                                                                                                                                                                                                                   | र १ व                                                                         |
| ११६ तह क्रोइज्जइ                                                                                                                                                                                                                 | १२४                                                                           |
| ६२० तह विदु                                                                                                                                                                                                                      | १४४                                                                           |
| १२१ तह स्रिस                                                                                                                                                                                                                     | बर                                                                            |
| १२२ ताराम्रो                                                                                                                                                                                                                     | 88                                                                            |
| १२३ तिवियण्पं                                                                                                                                                                                                                    | १धर                                                                           |
| १२४ तेरमं                                                                                                                                                                                                                        | 77                                                                            |
| १२४ धगधगइ                                                                                                                                                                                                                        | १=                                                                            |
| १२६ थवं                                                                                                                                                                                                                          | १७                                                                            |
| १२७ दक्किल दिसाए                                                                                                                                                                                                                 | £8                                                                            |
| १२८ दद्ध जलिपमु                                                                                                                                                                                                                  | १२१                                                                           |
| १२६ दह दिश्रह                                                                                                                                                                                                                    | १६४                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| १३० दह दिश्रह उत्तराए                                                                                                                                                                                                            | गा. २४६                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | गा. २४६<br>८६                                                                 |
| १३० दह दिश्लह उत्तराए<br>१३१ दिह वरसाणि<br>१३२ दिव्व सिही                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| १३१ दिह वरसाणि<br>१३२ दिव्व सिही                                                                                                                                                                                                 | 37                                                                            |
| १३१ दिह वरसाणि<br>१३२ दिव्व सिही<br>१३३ दिटीए                                                                                                                                                                                    | 8¤                                                                            |
| १३१ दिह वरसाणि<br>१३२ दिव्व सिही<br>१३३ दिटीप<br>१३४ दीवय सिट्टा                                                                                                                                                                 | <b>८</b> ६<br>४८<br>२८                                                        |
| १३१ दिह वरसाणि<br>१३२ दिव्व सिही<br>१३३ दिहीए<br>१३४ दीवय सिट्टा<br>१३४ दीसेइ जत्थ                                                                                                                                               | मह<br>४८<br>२८<br>३८                                                          |
| १३१ दिह वरसाणि<br>१३२ दिव्व सिही<br>१३३ दिहीप<br>१३४ दीवय सिट्टा<br>१३४ दीसेइ जत्थ<br>१३६ युक्त लाहं                                                                                                                             | #ह<br>धन<br>२८<br>३८<br>४४                                                    |
| १३१ दिह वरसाणि<br>१३२ दिव्व सिही<br>१३३ दिहीए<br>१३४ हीचय सिट्टा<br>१३४ हीसेह जत्थ<br>१३६ युक्त लाहं<br>१३७ दुरय-हरि                                                                                                             | मह<br>४८<br>२८<br>३८<br>१४७                                                   |
| १३१ दिह वरसाणि १३२ दिव्व सिही १३३ दिव्य सिहा १३४ दीव्य सिहा १३४ दीसेइ जत्थ १३६ युक्त लाहं १३७ दुग्य-हरि १३८ दुलहमिम                                                                                                              | स्य<br>स्य<br>स्य<br>१४७<br>१४०                                               |
| १३१ दिह वरसाणि १३२ दिव्व सिही १३३ विद्याप १३४ दीवय सिद्या १३४ दीसेइ जत्थ १३४ युक्ख लाहं १३७ दुश्य-हरि १३८ दुलहमिम १३९ दुविहं                                                                                                     | ##<br>##<br>##<br>##<br>##<br>##<br>##<br>##<br>##<br>##                      |
| १३१ दिह वरसाणि १३२ दिव्व सिही १३३ विद्याप १३४ दीवय सिहा १३४ दीसेइ जत्थ १३४ युक्त लाहं १३७ दुग्य-हरि १३८ दुलहमिम १३९ दुविहं १४० दुविहं                                                                                            | ### ###<br>#########<br>###<br>###<br>###<br>###<br>######                    |
| १३१ दिह वरसाणि १३२ दिव्व सिही १३३ विद्याप १३४ दीवय सिद्धा १३४ दीसेइ जत्थ १३६ युक्ख लाहं १३७ दुग्य-हरि १३८ दुखहंग<br>१३८ दुखिहं १४० दुखहं                                                                                         | ## ##<br>## ##<br>## ##<br>## ##<br>## ##<br>## ##<br>## ##<br>## ##<br>## ## |
| १३१ दिह वरसाणि १३२ दिव्व सिही १३३ विटीप १३४ दीसे इस्था १३४ दीसे इस्था १३४ युक्त लाहं १३७ दुग्य-हरि १३८ युक्त हिम १३९ युक्त हिम १४९ युक्त हिम १४२ युक्त हिम | **************************************                                        |
| १३१ दिह वरसाणि १३२ दिव्व सिही १३३ विद्याप १३४ दीव्य सिद्या १३४ दीसेइ जत्थ १३६ युक्खं लाहं १३७ दुश्य-हरि १३८ दुवहं १३० दुवहं १४० दुवहं १४० दुवहं १४८ दूशक्लराइं १४२ दूशक्स                                                        | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                        |
| १३१ दिह वरसाणि १३२ दिव्व सिही १३३ विटीप १३४ दीसे इस्था १३४ दीसे इस्था १३४ युक्त लाहं १३७ दुग्य-हरि १३८ युक्त हिम १३९ युक्त हिम १४९ युक्त हिम १४२ युक्त हिम | **************************************                                        |

## [३२]

| १४६ धरमंगि                    | 8           |
|-------------------------------|-------------|
| १४७ घिदिणासी                  | 28          |
| १४८ धूमस्स                    | १४१         |
| १४६ धूमायंत                   | RX          |
| १४० धूमो सयलायार्थ            | १३८         |
| १४१ धूमो सहि-धयाणं            | १४१         |
| १४२ घूमत                      | <b>६</b> २  |
| १४३ नक्खसं                    | १४६         |
| १४४ लही भग्गी                 | <b>१३</b> ६ |
| १४४ नव नव                     | १४२         |
| १४६ न हु जागुइ                | २०          |
| १४७ न इ सुण्ड                 | १०३         |
| १४८ नाऊंग                     | ६४९         |
| १४६ नागु। मेय                 | १०८         |
| १६० गसगो                      | <b>૭</b> ફ  |
| १६१ उर।सर्गे                  | १३४         |
| १६२ नीला                      | ६२          |
| १६६ नेना भदा                  | १४९         |
| १६४ पडर विशे                  | गा. २५६     |
| १६५ पक्कालिएऊ                 | ₹X          |
| १६६ पक्सालिएक देह             | XX          |
| १६७ पक्लालिसा                 | १०३         |
| <b>१६</b> = प <b>क्खा</b> लिय | ११०         |
| १६९ पन्नसालियणियदेहो          | १२६         |
| १७० पक्स्सालियकरजुद्मलं       | १३३         |
| १७! पच्छा पहायसमप             | १३६         |
| १७२ पष्टमस्मि                 | <b>४</b> १  |
| १७३ परहस्रवर्णेय              | ६२४         |
| १७४ च पविचय                   | 777         |
| १७४ व पढ़मं                   | ११०         |
| १७४ पढमं सरीर विसयं           | १०२         |
| १७६ पणमंत                     | <b>१</b>    |

## [\$\$]

| १.७७ पक्रमेश                 | 40 317th.                      |
|------------------------------|--------------------------------|
| १७८ वसारह                    | 80                             |
| १७९ वर्तिक                   | रशर                            |
| १८० पश्चे                    | <b>8</b>                       |
| १८१ पिड्लेइ                  | <b>ફ</b> ડાંધ્                 |
| १८२ पिएडरथं                  | १३                             |
| १८३ पिन्नल सिद्धी            | १२६                            |
| १८४ पुस्सद्वारहदिश्रहे       | •                              |
| १८५ पुरुषस्स                 | <b>१</b> ५०<br>गा. २५ <b>०</b> |
| १८६ पुरवाप्रिय               | रा. २२ <b>०</b><br>१३          |
| १८७ पुरा जोयावह              | १०६                            |
| <b>१</b> ≖८ पुर्लो <b>बि</b> | <b>?</b> ३६                    |
| <b>१८६ पंचवहे</b>            | र <b>३</b> ४                   |
| १६० फ्रांग्स                 | १४१                            |
| १२१ भणियं                    | 136                            |
| १६२ भरिज्ञख                  | 85                             |
| १६३ भिन्न                    | 88                             |
| १६५ भो अण                    | ¥0                             |
| १९५ मउत्तियवयणं              | १७                             |
| १६६ मयगलभूमिकम               | १ बें ह                        |
| १६७ मय-मयर्ग                 | े ७२                           |
| १६८ महिस                     | १२८                            |
| १६६ मुहजीहं                  | 3                              |
| २०० रह्यं                    | ना. २४४                        |
| २०१ रयुणीइ                   | <b>१३</b> 0                    |
| २०२ च्वि चंद                 | 29                             |
| २०३ रविचंदाएं                | ક્રેર                          |
| २०४ रविचनार्वे शहर्व         | \$3                            |
| २०४ रसस्य च मरसं             | १४२                            |
| २०६ रिट्टो                   | ना. २४२                        |
| Date France                  | <b>?</b> ₹9                    |
| २०८ रुसेसु पणित्य            | \$80                           |
| रण्ट वाहर वस                 | 45                             |
| २१० रोयगहियस्स               | ११२                            |
| २११ रोबाक                    |                                |
| २१२ लर्ग्त                   | १०३                            |
| २१३ लडुमेव                   | 90                             |
| २१४ लाही                     | CHEST WAY SE                   |
| २१४ वदंखिम                   | \$ 1000 may 38                 |
|                              | the second second              |
|                              |                                |

## [**१**४]

| २१६ वयग्रस्मि                | રા           |
|------------------------------|--------------|
| २१७ वयणास्य<br>२१७ वयणास्य   | جر<br>20     |
| २१८ वस <b>ह-क</b> रि         | <b>\$</b> 0  |
| २१६ वसहो                     | १३६          |
| २२० बहुल्लिह                 | 85           |
| २२१ वाऊ पि <del>सं</del>     |              |
| २२२ वामभुयम्                 | १४७          |
| २२३ वाय-कफ्र पिक्तं          | <b>E</b> 2   |
| २२४ वी श्राप                 | 42           |
| २२४ वंका ग्रहवह              | <b>દ</b> ંદે |
| २२६ सम् दिलाई                | 38           |
| २२७ सदो हवेर                 | १२६          |
| २२८ समघाऊ                    | १००          |
| २२६ सममूमियले                | ં હર         |
| २३० समसुद                    | ४६           |
| २३१ संयञ्ज्यह्रोत्तर जविश्रं | 30\$         |
| २३२ सयलदिसाउ                 | १००          |
| २३३ सरस्त                    | ६४           |
| २३४ ससिस्र                   | 38           |
| २३४ ससुया                    | १३२          |
| २३६ सीहरगी                   | 3 है ?       |
| २३७ सावणसिश्रपद्रकस्य        | १४१          |
| २३८ सास सिवा                 | १२६          |
| २३६ सिमिण्स्मि               | 23           |
| २४० सियवत्थाइ                | १३५          |
| २४१ सिरि कुंभनयरखप           | गा. २६१      |
| २४२ सिष्टि                   | १०४          |
| २४३ सीह्मिव                  | १४०          |
| २४४ सीहो घ्रयस्स             | ३६३          |
| ५४४ सहस्र्मिकले              | १३६          |
| २४६ संग्रीवस्स               | <b>१</b> ३४  |
| २४७ सुह-म्सुहं               | १३०          |
| ६४८ संजामो                   | गा. २४८      |
| २४६ संमज्जिङ्ग               | <b>१</b> 0६  |
| २१० संवच्छर                  | मा.२६०       |
| २४१ संसारमि                  | 2            |
| २११ हय-गय-जो                 | १२८          |
| २४३ हय-गय-वसहे               | \$25         |
| २४४ इस माणीइ                 | Yo           |
| २४४ इस मासा                  | Yo           |



# रिष्टसमुच्चय



पणमंतसुरासुरमङ्गिरयणवरिकरणकंतिविच्छुरिअं । वीरजिणपायजुअलं निमऊण भणामि रिद्वाई ॥१॥

प्रग्रमत्पुरासुरमौलिरलवरिकरणकांतिविच्छ्वारितम् । वीरिजनपादयुगलं नत्वा भगामि रिष्टानि ॥१॥

अर्थ-नमस्कार करते हुए देव-दानवों के मुकुट स्थित अमृल्य रत्नों की किरण ज्योति से दीप्तिमान भी वीरमभु के चरणयुगल को प्रणाम कर मैं ( आचार्य दुर्गदेव ) मरण कालिक अरिष्टों का वर्णन करता हूं।

विवेचन—आवार्य प्रधारम्भ करते समय अपने इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगलाचरण करते हैं। प्राचीन भारतीय प्रास्तिक परम्परा में किसी कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व मंगलाचरण करना शिष्टता का घोतक माना जाता था। न्याय शास्त्र में मंगलाचरण के निर्विद्य-शास्त्र-परिसमाप्ति, शिष्टाचार-परिपालन, नास्तिकता परिष्टार, इतकता प्रकाशन और शिष्य शिक्षा ये पांच हेतु बताये गये हैं। जेन परम्परा में प्रधानरूप से आत्मश्रुद्धि के लिए स्तवन किया जाता है। प्रस्तुत प्रन्थकर्त्ता निर्विद्य शास्त्र-समाप्ति एवं भारमश्रुद्धि के निमित्त श्री भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों को नमस्कार कर शरिष्टों का कथन करते हैं।

यदि मनुष्य अपनी मृत्यु के पूर्व श्वरिष्टों द्वारा अपने मरण को झात करले तो वह ब्रात्मकल्याण में विशेषरूप से प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि जो माया-मोह उसे चिरकाल जीने की रच्छा से लिप्त रखते थे, वे सहज में ही तोड़ जा सकते हैं। संसार श्रीर जीवन की वास्तविक स्थिति का पता लग जाने पर वह सुकृमाल मुनि के समान आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो सकता है। इसलिये यह प्रनथ लोकोपकारक होने के साथ साथ ऋत्मोपकारक भी है। गृहस्थावस्था में ग्रारम्भ परिग्रह लिप्त मानव के धर्म साधन का एक मात्र ध्येय ऋन्तिम सपय में कपाय और काय का अच्छी तरह दमन कर सल्लेखना बत ब्रह्ण करना है। यदि मनुष्य श्रपनी श्राय को निमित्तों द्वारा श्रवगत करले तो फिर सल्लेखना (समा-धिमरण्) करने में वह पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। जैन ज्योतिष शास्त्र में इसिन्निये प्रहुवेध परिपाटी पर विशेष ध्यान न देकर व्यञ्जन. ग्रंग, स्वर, भौम, छिन्न, ग्रन्तरिक्त, लज्ञण श्रीर स्वप्न इन ब्राठ प्रकार के निमित्तों पर विशेष जोर दिया गया है। इन निमित्तों से भविष्य में होने वाले दुःख सुख, जीवन-मरए प्रादि श्रनेक मानव जीवन के रहस्यों का उद्घाटन हो जाता है। वर्तमान के मनोधैक्कानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाह्य संकेतों को पढ़कर मनुष्य की अन्तर्निहित भावनाएँ, जिनका जीवन की वाह्य श्रीर श्रान्तरिक व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्यात्रीं से सम्बन्ध रहता है, श्रभिञ्यक्त हो जाती हैं। ये भावनाएं ही सुख-दुःख एवं जीवन मरण रूप रहती हैं। श्रतएव यह निश्चित है कि निमित्तों द्वारा भावी इष्टानिष्ट प्रकट हो जाने से व्यक्ति के जीवन में जागरू-कता त्राती है, वह संसार की स्थित का साज्ञातकार कर लेता है। इसलिये जैनाचार्य प्रस्तुत प्रकरण में श्रारिप्टों का विवेचन करेंगे।

मतुष्य शरीर की दुर्लमता का कथन संसारंमि भमंतो जीवो बहुभेयभिण्णजोणीसु । दुक्खेण नवरि पावह सुहमणुअत्तं न संदेहो ॥२॥ संसारे अमञ्जीवो बहुभेदभिन्न योनिषु । दुःखेन ननु प्राप्नोति शुभमनुजत्वं न सन्देहः ॥२॥ श्रयं--इसमें सन्देह नहीं कि यह श्रातमा संसार में अनेक कच्छों को सहन करते हुए नाना योनियों में अमण कर इस अष्ठ मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है श्रर्थात् चारों गतियों में से केवल मनुष्य गति ही एक ऐसी है जिसमें यह जीव अनादि कालीन कर्म बन्धनों को नष्ट कर श्रनन्त सुख कप निर्वाण को प्राप्त करता है।

अनित्य संसार में धर्म की नित्यता का कथन

पत्तमि अ मणुअते पिम्मं लच्छी वि जीविजं अधिरं । धम्मो जिजिद्दिहो होइ थिरो निन्विजप्पण ॥३॥

प्राप्ते च मनुजत्वे प्रेम ं लद्मीरिष जीवितमिस्थिरम् । धर्मो जिनेन्द्रदिष्टो भवति स्थिरो निर्विकल्पेन ॥३॥

श्रथं—(श्रुभ कर्मोदय से) मनुष्य गति की प्राप्ति होने पर भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रेम, लक्ष्मी पर्व जीवन, चञ्चल क्षर्यात् नाशवान है। संसार में केवल जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित वीतरागमयी धर्मे ही निश्चय से स्थिर श्रर्थात् नित्य है।

विवेचन—उपर्युक्त दूसरी और तीसरी गाथा में प्रन्थकार ने यह दिखनाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य गति सीभाग्य से प्राप्त होती है। इसे पाकर सांसारिक कामिनी और कञ्चन जैसी मोहक वस्तुओं में नहीं लगाना खाढिये, प्रत्युत आत्मकल्याण कारी धर्म को नित्य समभ कर इसी का सेवन काना चाहिये।

इन दोनों गाधाओं का वास्ति कि तात्पर्य यह है कि प्रन्थ में प्रतिपादित अरिष्टों से मावी शुभाशुभों का झानकर जीवन और लदमी की चंचलता से पूर्णतया परिचित होकर धर्म साधन की ओर प्रवृत्त होना चाहिये। जैनाचार्या ने ज्योतिष श स्व का निर्माण इसी हेतु से किया है कि इस शास्त्र द्वारा अपने भविष्य से अवगत प्राणी पुरुषार्थ करके अपना कल्याण करे। जैन मान्यता की दृष्टिसे यह शास्त्र भावी शुभाशुभ फलों का घोतक है, परंतु वे शुभाशुभ फल अवश्य ही घटित होंगे, पेसा इस शास्त्र का दावा नहीं है। प्रत्येक आत्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है, वह अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असमय में ही कर्मों की निर्जरा कर उसके सहज स्वभाव द्वारा मिलने वाले फल का त्याग कर सकता है। इसिलये ज्योतिष शास्त्र भविष्य फल प्रतिपादक होने के साथ साथ कर्त्तव्य की त्रोर साव-धान करने वाला भी है। उपर्युक्त गाथाक्रों में जीवन एव धन की भश्थिरता का कथन काते हुए कर्ताव्य की त्रोर संकेत किया गया है।

व्यसनों की अनिवार्यता का निश्चय

पत्ते जिणिद्धम्मे मणुओ इह होइ बसणअभिभूओ । बहुविहपमायमत्तो कसाइओ चउकसाएहि ॥ ४ ॥ प्राप्ते जिनेन्द्रधर्मे भनुज इह भवति व्यसनाभिभूतः। बहुविध प्रमादमत्तः कपायितथनुः कपायैः ॥ ४ ॥

अर्थ-जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के प्राप्त होने पर भी मनुष्य नाना प्रकार के प्रपाद और चार प्रकार की-अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान श्रीर संज्वलन कोध, मान, माया एवं लाभ रूप कषायों, के वशीभूत हो व्यसनों में फंस जाता है।

विवेचन—मनुष्य सहज ही होने वाली आहार, निद्रा और मैथुन की प्रवृत्ति में फँस जाता है। मनोवैद्यानिकों ने मानव के चित्तविकारों का स्वम निरीक्षण कर यह बताया है कि मानव मन की भीतरी तह में युक्त वासनाओं का अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। जब इस अस्तित्व पर बाहरी घात, प्रतिघात होते हैं तो वाहरी साधनों के कारण वासनाएं सद् असद् रूप में परिण्त हो प्रकट हो जाती हैं। जो सुब्र प्राणी हैं वे बाह्य साधनों का अबुक्त रूप से व्यवहार कर कामुक छुपी हुई वासनाओं को सच्चरित्रता के ढांचे में ढालते हुए आत्मरतानि को महत्वाकांचा के रूप में बद्रत वेते हैं। फलतः उनके मन में किसी न किसी आद्रश्य की कल्पना अवश्य आती है, यह आद्रश्य उन्हें वर्तमान अवस्था से अभो ले जाता है और वर्तमान अवस्थाओं की अपूर्ण—ताओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कराने का साहस प्रदान करता है। विकसित जीवन का एक नमूना उनके सामने उपस्थित होने लगता है, कामुक वासनाएं जो अधः पतन का प्रमुख कारण

थीं वे ही उनके जीवन को उन्नत बनाने साधन हो जाती हैं। यदि मनुष्य प्रपते जीवन की प्रारम्भिक गलतियों का ब्रन्वेषण करले भीर परिएक होने से पहले ही उनसे बचने का प्रयत्न करेती वह शारीरिक छार मानसिक दोनों प्रकार के दोषों से बच जाय। कुछ मनोवैद्यानिकों का यह भी कहना है कि भारमविश्वास क्रीर धेर्य के कारण मनुष्य सहजजात प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य धर्म एवं कर्त्तब्य से सामाजिक भावना के प्रभाव में च्युत हो जाता है, क्योंकि जीवन की अधिकांश समस्याएँ सामाजिक होती हैं। जिस व्यक्ति में समाज भावना पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, वह उसके सामने दार मान लेता है कार जीवन की समस्याओं के प्रति ऐसा दृष्टिकोण ग्ना लेता है जो उसे भनुपयोगी जीवन की भ्रोर हे जाता है, जसे उन्माद, जुन्नाखोरी, व्यभिचार भीर शराबलोरी भादि। भाचार्य ने उपर्युक्त गाथा में इसी मनी-विकान को दर्शाया है । प्रमाद शब्द से सहजजात कामुक वासनाओं की श्रोर संकेत है और कषाय शब्द से सामाजिक भावना की व्यक्त किया है। सारांश यह है कि सामाजिक भाव और जात्म विश्वास के अभाव में व्यक्ति सहजजान प्रवृत्तियों के जाल में फंस जाता है ।

व्यसनों के नाम

ज्ञ-महु-मज्ज-मंसं वेसा-पारद्धि-चोर-परयारं । एद। इंता हैं लोए वसणाइ जिणिदिदिष्ठा है।। ५।। चूत-मधु-मच-मांसानि-वेश्या-पापिद-चोर-परदाराः । एतानि तानि छोके व्यसनानि जिनेन्द्रदिष्टानि ॥ ५॥

श्रर्थ—(१) जुन्नाखेलना, (२) मधु-शहद खाना, मध-शराव सेवन करना, (३) मांस खाना, (४) वेश्या सेवन करना (४) शिकार खेलना (६) चोरी करना एवं (७) परस्त्री सेवन करना ये सात जिनेन्द्र भगवान ने व्यसन वतलाये हैं। यहां जैनाचार्थने मधु

अग्रत्तीत्रकथायकर्कशमनस्काराधितैर्दुष्कृतैः ।
 चैतन्यं तिरयत्तमस्तरदिष खूनादि यच्क्रेयसः ।
 पुंसी व्यस्यति तद्विदो व्यस्तिभिष्याख्यांत्यतस्त्रतः । --सा॰ ३, १८

भीर मध सेवन को एक व्यसन में परिगणित किया है।

रोगों की अनिवार्थता

धम्मंमि य अंगुरत्तो वसगोहि विविज्जिओ धुवं जीवो। गागारोयाकिण्णो हवेइ इह कि विश्वप्पेश ॥ ६॥

धर्मे चानुरक्तो व्यसनै।विवार्जितो ध्रत्रं जीतः । नानारोगाकीर्णः भनतीह कि विकल्पेन ॥ ६॥

श्रथ—इसमें कै।नसा रहस्य है कि वस्तुतः धर्म में अनुरक्त श्रीर जुश्रा खेलना, मांस खाना, मिदरा पान करना, शिकार खेलना, वेश्या गमन करना, चोरी करना श्रीर परस्री सेवन करना इन सात व्यसनों से रहित होने पर भी जीव नाना प्रकार के रोगां से श्राकान्त रहता है।

रोगों की संख्या

रोयाणं कोडीओ हवंति पंचेव लक्ख अदसद्दी । नवनवइ सहस्साई पंच सया तह यें चुलसी अ ॥ ७ ॥ रोगाणां कोट्यो भवंति पंचैव लक्षाष्ट्रषष्टिः । नवनवति सहस्राणि पश्चशतास्तथा चतुरशीतिश्च ॥ ७ ॥

त्रर्थ-पांच करोड़, मङ्सठ लाख, निन्यानवे हजार पांच सी खीरासी प्रकार के रोग होते हैं:

विवेचन-जैनाचार्यां ने प्रधान रूप से दो प्रकार के रोग बतलाये हैं-एक पारमार्थिक और दूसरे व्यावहारिक। ज्ञानवरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, जायु, नाम, गोत्र और जन्सराय इन आठ कर्म क्य महा व्याधि को गारमार्थिक रोग और आग्न, धातु आदि के विहत होने को व्यावहारिक रोग कहा है। उत्पर जो ४,६८,६६,५८४ मेदों का निक्षण किया है, वे व्यावहारिक रोग है। रोगों की उत्पत्ति का अन्तरंग कारण असाता वेदनीय कर्म का उदय और बहिरंग कारण वात, पित्त एवं कफ आदि की विषमता को बतलाया है। इसी तरह रोग के शांत होने में मुख्य कारण असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा, साता वेदनीय का उश्य एवं धर्माचरण आदि हैं। बाह्य कारण रोग दूर करने वाली औषधि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता है। प्रस्तुत गाथा में आवार्य ने संसार की खञ्चलता का निक्षण करने के लिए मनुष्य के ज्यावहारिक रोगों की संख्या बतलाई है।

व्यसनों के कारण धर्म-विमुखता का कथन

एवं विहरोगेहिं य अभिभूदो तो न चिन्तए धम्मं । परलोजसाहणह इंदिअविसएहि भिभभूदो ॥ ८॥

एवंविधरोगैरभिभूतस्ततो न चिन्तयति धर्मम् । परलोकसाधनार्थमिन्द्रियविषयैरभिभूतः ॥ = ॥

अर्थ-इस प्रकार ४,६८,६६,४८४ रोगों से बाकान्त और इन्द्रियसुखों से अभिभूत मनुष्य परलोक साधन के लिए धर्म चिन्तवन नहीं करता है।

विवेचन—मानव सहज प्रवृत्तियों में संलग्न रहने के कारण अपने आत्म विकास की ओर इष्टिपात करने में असमर्थ रहता है। वह सतत काम और अर्थ की सिद्धि को दूढने के लिए करत्री की सीरम से मुग्ध हरिण की तरह माया और मोह के जंगल में मानसिक एवं शारीरिक चक्कर लगाया करता है। उसका अधान जम्य केन्न विरुत्त होकर, बान चेतना के मार्ग को ठद्ध कर देता है। जिससे चेतोल्यापार और इन्द्रिय व्यापार दोनों ही मिथ्यात्व विपर्यय, अन्वच्यक्ताय और अविरति के कर में परिणृत हो जाते हैं। यदि व्यक्ति हान के द्वारा वासनाएं की करदे तो उसकी मोग की आवश्यक्ताएं भी कम हो आयंगी, चेतो व्यापार भी उसके व वृत्तरे प्रकार के होने लगेंगे। उसका बान इस अवस्था में सम्यक्

क्ष में परिख्त हो जायना कोर जो वित्त संसार का कारण था वही मोच का साधन बन जायना। किन्तु कमा के हढ़ संस्कार के क्रारण यह जीव सहभ जात इन्द्रियों की कामैषणा, आहारेषणा की कोर कुक जाता है। काचार्य ने उपर्युक्त गाथा में इसी बात को बतलाया है कि यह जीव इन्द्रिय सुख में संलग्न रहने के कारण आत्म कल्याण-धर्म साधन की कोर प्रवृत्त नहीं होता है।

इन्द्रियां और उन के विषय

चक्ख् सोदं घाणं जीहा फासं च इंदिश्रा पंच। रूवं सदं गंधं रस-फासे ताण विसए य॥ ६॥ चक्कः श्रोत्रं घाणं जिह्ना स्पर्शरचे द्रियाणि पंच। रूपं शब्दो पन्चो रस-स्पर्शी तेषां विपयाश्च॥

श्रर्थ स्पर्शन, रसना. बाण, बच्च और श्रोत्र ये पांच इंद्रियां हैं और इनके विषय कमशः स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द हैं।

मृत्यु की श्रनिवार्यता श्रीर उसके कारण

श्चर्म च जम्मपुर्व्य दिष्टं मरणं श्चरेस जन्त्ंण । विस-विसहर-सत्थ-ग्गी-जल भिगुवायेहि रोएहिं ॥१०॥ भन्त्रश्च जन्त्रपूर्व दिष्टं मरणमशेष जन्त्नाम् । विष-विषधर-शक्त-श्चरिन-जल-मृगुपति रोगैः ॥ १०॥

अर्थ-मरण के उपरान्त सभी जीवों का पुनर्जन्म होता है और मरण के विष, सर्प, शका, अग्नि, जल, उच्च स्थान से पतन एवं रोगों के द्वारा होता है।

विवेचन जीव अपने आयुकाल में सहस्रों अनुभूतियों को संचित करता है। प्रत्येक ज्ञान पर्याय बदलती रहती है, पर उसका प्रभाव रह जाता है, क्योंकि ज्ञान गुण नित्य है, द्रव्यद्दिसे उसका

<sup>#</sup>मनोबचःक्रायदलेन्द्रियैस्सह प्रतीननिश्वासनिजायुषान्वितः । दशैव ते प्राणगणाः प्रकीर्तितास्ततो वियोगः खलु देहिनो वैधैः ॥

कभी विनाश नहीं होता है। अपने कार्यों के कारण जीव परिस्थित वश नाना मकार के कार्यकप पुद्गल परमाणुओं को प्रहण करता है तथा उतने ही कर्म परमाणुओं की निर्जरा भी करता है। यह कर्म प्रहण और त्याग का प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है। किसी एक शरीर में जीवकर्म भोग को विशेष कारण के बिना पूरा नहीं कर पाता है। इसलिये जीव एक शरीर के बेकाम हो जाने पर नये शरीर में जाता है। इस नवीन शरीर में भी वह पुराने संस्कारों का भएड़ार साथ लाता है। आचार्य ने उपर्युक्त पाथा में इसी हेतु से मरण के अनन्तर पुनर्जन्म की व्यवस्था बतलाई। सम्पूर्ण प्राणियों का मरण भी वित्र खाने से, सर्प के काटने से, शका-धात से, अग्नि में जल जाने या मुलस जाने से, जल में इत्र जाने, अचे स्थान से गिरने एवं नाना प्रकार के रोगों के कारण होता है।

सजिपात का लक्ख

वाऊ पिनं सिंभं ताण जुदी हो इसिन्नवाओ श्रा। जीवस्स निव्विअप्पं जीहाए विष्पए तेहिं ॥११॥ वायुः पितं रलेष्मा तेषा युर्तिभवति सन्निपातश्च। जीवस्यापि निर्विकत्यं जिह्नया चिष्यते तैः॥११॥

शर्थ चात, पिरा एवं कफ इन तीनों के सम्मिश्रण को सिंघपत कहते हैं। इनके द्वारा जीय की जीवन शक्ति निश्चितकप से विश्वंखलित हो जाती है।

यस्ताम्यति स्विभिति शीतलगात्रयष्टिरैतविदाहसहितः स्मरणादपैतः । रक्केच्रणो इषितरोमस्यश्स्यश्रलस्तं वर्ष्यद्विपविहज्यरलच्चणज्ञः ॥

<sup>\*</sup> त्रिदोषजनकैर्वातः पित्तं श्लेष्माऽऽमगेहगाः । बहिनिरस्य कोष्ठाविन रसत्ता ज्वरकारियाः॥ —भ. वि. श्लो. ४३६

<sup>—∓.</sup> E. Ę9

२० धकार के कफ, ४० प्रकार के पित और ८० प्रकार की बायु के विगद जाने से सिकागत होता है।

सल्लेखना की महानता

दुलहम्मि मणुअलोए लद्धे धम्मे अहिंसलक्खहे । दु(दो.) विहसंलेहणाए विरला जीवा पवत्तंति ॥१२॥ दुर्लमे मनुजलोके लब्धे धर्मे बाहिंसालक्यार्थे । द्विविधसंलेखनायां विरला जीवाः प्रवर्तन्ते ॥ १२॥

श्रथ-इस संसार में बहुत कम व्यक्ति सल्लेखना को धारस करते हैं, जो दो प्रकार की है। इसके द्वारा जीव वुष्पाप्य मनुष्य जीवन तथा श्राहेंसा धर्म को प्राप्त कर लेते हैं।

सल्लेखना के मेद

अर्बिमतर-बाहिरिया हवेइ संलेहणा पयत्तेण । अर्बिमतरा कसाए सरीरविसए हु बाहिरिया ॥१३॥

श्रम्यन्तर-बाह्या भवति संलेखना प्रयत्नेन । श्रम्यन्तरा कषाये शरीर विषये खलु बाह्या ॥ १३ ॥

मर्थ—सल्लेखना दो प्रकार की होती है~म्रान्तरिक भीर बाह्य। केपायों को कम करना कषाय विषयक और शरीर को कश करना शरीर विषयक सल्लेखना होती है।

बिवेचन — निर्मिश्तों के द्वारा मरण काल अवगत कर काय-कवाय को हुए करते हुए आत्मिचन्तन पूर्वक शांति से शरीर त्याग करना सल्लेखना या समाधिमरण है। सल्लेखना में हिंसा के कारणभूत कवाय भावों का त्याग किया जाता है, अतः इसके द्वारा अहिंसा धर्म की सिद्धि होती है। जैन दर्शन में सल्लेखना की बड़ी भारी महिमा बताई गई है, यह एक प्रकार की योग किया है, जिसके द्वारा मरण समय में भात्मा शुद्ध की जाती है। जिस प्रकार मानव जीवन को सफल एगं उत्तम बनाने के लिये अत, नियम एवं संयम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सल्लेखना द्वारा अन्तिम समय में वत वनं संयम को सुरद्धित रखने और परलोक को सुखमय बनाने के लिये समाधिमरण की आवश्यकता होती है। जैन मान्यता में मरण काल के परिणाम और भावनाओं को बढ़ा

महत्व विया गया है. यदि इस समय परिणाम विद्यह इप संसार से ममता दूर हो गई तो वह व्यक्ति भ्रपनी भात्मा का कल्याण कर-होता है। परिणामों के उतार चढ़ाव के कारण मरण के पांच मेद बताये ग्रंथे हैं.--(१) पंडित पंडित मरशा--मरश समय में भात्म परिणामों का इतना विश्रद होना जिससे समस्त कर्म-जन्म-जन्मां-तर के संस्कार नष्ट हो जायँ और फिर जन्म धारण न करना पडे। यह मरण उन्हीं व्यक्तियों का हो सक्ता है जिन्होंने अपनी प्रवत तपस्या के द्वारा जीवन काल में ही घातिया कमें। को नष्ट कर जीवन्सक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। (२) पंडित मरख-प्रारंभ से संविमत जीवन होते हुए मरण समय में कषायों की इतनी हीनता होना जिससे जल्दी ही संसार छट सके। यह मरण योगी, सुनि, तपस्वी बादि महापुरुषों को प्राप्त होता है। (३) बाल पंडित मरण-प्रारंभ से जीवन में पूर्ण संयम के न रहने पर भी मरण काल में संयम धारण कर संसार से मोह, ममता त्याग मरण करना। इस मरण से आत्मा इतनी विश्वज्ञ हो जाती है कि जीव पर लोक में नाना प्रकार के सुख प्राप्त करता है (४) बाल मरण-इसमें प्रारंभ से जीवन में संयम के न रहने पर भी नियमित जीवन व्यतीत करने वाले श्रंत समय में कवाय श्रीर माया ममता को त्याग कर मरण करते हैं। यह बाल मरण कश्नेवाले के परिलाम अंत समय में जितने शुद्ध रहेंगे, उसकी आत्मा का उतना ही कल्याण होगा। (४) बालबाल मरण-प्रारंभ से अनिय-मित जीवन रखने वालों का, जो मरते समय रो-रो कलप-कलप कर मरण करते हैं, होता है। यह मरण अत्यन्त बुरा है, इससे संसार परिभ्रमण प्रधिक बढ़ता है। संयमित व्यतीत करने वाले भी यदि अपने अन्त समय को बिगाइ दें तो उसका सारा किया कराया चौपट हो जाता है।

सत्तेखना धारण करते समय शुद्ध मन पूर्वक मित्रों से
प्रेम, शतुओं से वैर, क्ली-पुत्रादिक से ममता त्याग कर सब तरह
के भारम्भ, परिष्रह त्याग करना चाहिए। शरीर से ममत्व घटाने
के लिए कम से पहले भाहार त्याग करके दुग्धपान का अभ्यास
करे। प्रसात् दुग्धपान का त्याग कर झाड़ का अभ्यास काले पीछे

खाख का भी त्याग कर राम जल प्रहण करे। जब देखे कि कागु के दो चार पहर था एकाध दिन शेष गह गया है तब शक्त्यनुसार जल का भी त्याग कर उपवास करे और समस्त बक्षादिक परिप्रह का त्याग्र कर एक कुशासन घर बैठ जाय श्रीर यदि बैठने की शिक्त नहीं हो तो लेट कर संसार की श्रसारता, श्रात्मस्वरूप श्रीर शरीर के रूप का विचार करे। इस तरह संस्कार की श्रस्थिता श्रीर दुःखम्यता का विचार करते करते श्रात्मरूप में लीन होकर शरीर का त्याग्र करे। सल्लेखना धारण करने में श्रात्म घात का दोष नहीं लगता है, क्योंकि श्रात्म घात कपायावेश के कारण होता है। लेकिन सल्लेखना में कपायों का त्याग्र किया जाता है।

श्राचार्य ने प्रस्तुत गाथा में श्रिरिष्टों द्वारा श्रायु का परिज्ञान कर सल्लेखना करने का संकेत किया है तथा उसका महत्व भी बतलाया है।

### रिष्टदरीन का पात्र

इदि सल्लिहिद सरीरो भविओ जो अणसणेण वरमरण । इच्छइ सो इह भालइ इमाइं रिट्ठाइं जंतेण ॥ १४॥ इति संविखित शरीरो भव्यो यो ऽनशनेन वरमरणं। इच्छिति स इह भालयत इमानि रिष्टानि यत्नेन ॥ १४॥

श्रथं--जो भव्य पुरुष उपर्युक्त विधि द्वारा सल्लेखना करता दुश्रा श्रनशन-श्राहार को कमशः कम करके पूर्ण त्याग द्वारा श्रेष्ठ मृत्यु को प्रहण करना चाहना है. वह उचित ध्यान देने पर श्रिरिध्टों का दिग्दर्शन करता है।

श्चाराहणापडायं जो गिण्हइ परिसहे य जिणिउ ए । संसारम्मि श्च ठिच्चा बोच्छे हं तस्स रिष्टाइं ॥ १५॥ श्चाराधना पताकां गृहणाति परिषहांश्च जिल्वा । संसारे च स्थित्वा बच्चे ऽहं तस्य रिष्टानि ॥ १५॥

अर्थ-में उस व्यक्ति के श्ररिष्टों का वर्णन करता हैं, जो संसार में रहते हुए परिषहों को जीतकर आराधना कपी पताका-

### सल्लेखना को प्रहण करता है।

विवेचन—आवार्य दुगंदेव इस गाथा में बतलाते हैं कि साधारण व्यक्ति सामान्य घटनाओं के महत्व को नहीं समभ सकता है, लेकिन जिसकी आत्मा विद्युद्ध है वर अपने वारों और के वातावरण से इएानिए का संकेत प्राप्त करता है। इन वातावरण उन्य अरिप्टों का उपयोग सर्व साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन परिषह विजयी साधक-सल्लेखना धारण करनेवाले अरिप्टों के द्वारा अपनी मृत्यु का निश्चय कर अच्छी तरह काय और कपायों को क्रयंकर आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। परंतु साधारण व्यक्ति अरिप्टों के द्वारा मृत्यु का निश्चय कर भी आत्म कल्याण की और मञ्जा नहीं हाते हैं। जीने की इच्छा उन्हें अन्त समय तक सल्लेखना से विमुख रखती है।

पुञ्चापरिय कमागय ल<sup>जु</sup>णं दुग्गएव विबुहेशा। वरमरण कंडियाए रिष्टुगणं भासिअं सुणहः॥ १६॥ पूर्वाचार्य कमायतं लब्धा दुर्गमेव विबुधेन। वरमरण वंडिकायां रिष्ट्यमं भावितं शृह्यात्।। १६॥

त्रर्थ-प्राचीन क्राचार्यों की परम्परा को प्राप्तकर दुर्गदेव मरणकरंडिका नामक प्रन्थ में श्रिरिप्टों का वर्णन करते हैं, ध्यान से खुनो॥

### रिष्टों के भेद

पिंडत्थं च पयत्थं रूवत्थं होइ तं पि तिविद्यप्पं।
जीवस्स मरणयाले रिट्टं नित्थं चि संदेहो।।१७।।
पिण्डस्थ च पदस्यं रूपस्यं भवति तद्यि त्रिविकल्यं।
जीवस्य मरणकाले रिष्टं \* नास्तीनि सन्देहः॥१७॥

तिष्ठीर्वेना न मरणं भवतीइ जन्तोः स्थान व्यतिकमण्तोऽतिसुस्स्मतोवा ।
 कृट्ब्र्ग्रयपि प्राथतभूतभवद्भविष्यद्पाणि यत्नविधिनन्त्र भिषक्षप्रपश्येत् ॥
 रिष्टान्यपि प्रकृतिदेहनिजस्यभावच्छायाकृति प्रवर्णस्यपृविपरीत्यम् ।

शर्थ-इसमें सन्देह नहीं कि मरण समय में पिराइस्थ-शारीरिक, पदस्थ-चन्द्रादि आकाशीय जहों के विकृतक्य में दर्शन और कपस्थ-निजक्काया, परच्छाया आदि का शंगविद्दीन दर्शन करना, इन तीन प्रकार के शरिश्टों का शाविर्माव होता है।

विवेशव - भृत्यु के पूर्व प्रकट होनेवाले लक्षणों को भरिष्ट कहते हैं। ज्योतिषशास्त्रमें जातक के नक्षण विशेष के किसी निश्चित समय में जम्म होकर लक्ष्म में उसी प्रह का वेथ होने से शरिष्ट ग्राजा गया है। प्रधान कए से इस शास्त्र में तीन प्रकार के भरिष्ट बताये गये हैं-योगज, नियत भीर भनियत। नियत भरिष्ट के भन्तर्गत गएड नक्ष्मारिष्ट, गएड-तिथि-रिष्ट भादि हैं। योगभ रिष्ट का विषय बहुत विस्तृत है, इसमें लग्न राशि भौर प्रहों के सम्बन्ध से विभिन्न प्रकार के भरिष्ट वनते हैं। भनियत भरिष्ट लग्नाधिपति भौर भन्य प्रहों के सम्बन्ध से होता है।

जायुर्वेद शास में स्वस्पारिष्ठ, वेघारिष्ठ और कीटारिष्ठ ये तीन प्रधान सेद वतकाये गये हैं। स्वस्थारिष्ठ के मोजनारिष्ठ, बावाधरिष्ठ, दर्शनेन्द्रियाधरिष्ठ, अवसेन्द्रियाधरिष्ठ और रसनेन्द्रियाधरिष्ठ में रोप के विना धरिष्ठ ये पांच मेद बताये हैं। प्रथम भोजनारिष्ठ में रोप के विना दी दीन वर्षता, दुर्भनस्कता, और भोजन में अनिक्षा होती है। दूसरे बामाधरिष्ठ में अपने शरीर की दो खावाएँ या बिझ्युक्त कंग-विदीन बाया निकलाई पनृती है। तीसरे बाथे और पांचने अरिष्ठ में स्पर्शन, रसना, आख, चच्चु, और भोज ये इन्द्रियां विकृत हो जाती हैं और इनसे रक्त साथ होने समुता है।

पञ्चीनित्यार्वविद्वादिव राष्ट्रकणार्वा तीनेनिमञ्चनसयाद्वरमण्डेतुः ॥

-5. 1.2 -. 21

रोगियो मर्या वस्मादवरवस्मावि कक्तते। तक्कष्यमिरिक स्वादिके चापि तकुष्वते ॥

-- भा. च. त्र. १०

सोपक्रमं निर्मक्रमं च कर्न तत्तंत्रगादपरान्तक्षानविष्टेश्यो वा ॥२२॥ त्रिविधमरिष्टं-ब्राप्यास्मिकं, ब्राविमीतिकं, ब्राविदेविकम्बेति । सवास्यास्मिकं वैधारिष्ट की उत्पक्ति का कारता शरद ऋतु में धूप में रहन।
भीर वर्षा ऋतु में वारिश के जल से अधिक भीगना बताया गया
है। की टारिष्ट पेट में कीड़े हो जाने से उत्पन्न होता है। इसलिये
आयुर्वेद में रिग्रों या अरिष्टों को बड़ा महत्व दिया गया है। विकि-त्सक के लिये रिष्ट झान का प्रतिपादन करते हुए सुभुत में बताया
है कि शरीर के जो अंग स्वभावतः जिसमकार के रहते हैं उनके
अन्यथा होने से व्यक्ति की मृत्यु का निश्चय करना चाहिए। गुक्तवर्ण की कृष्णता, कृष्णवर्ण की गुक्तता, रक्त, बीर्य आदि धातुओं का विकृत वर्ण होना एवं व्यक्ति के स्वभाव में सहसा एक विचित्रपने
का मकट होना रिष्ट योतक है।

दर्शन और योग शास्त्र में आध्यात्मिक, आधिमै।तिक और

#घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न शृशोति, ज्योतिवां नेत्रे उवष्टन्धे न परयति, तथा ऽऽधिभातिकं यमपुरुषान् परयति, पितृनतीतानकस्मात्परयति । तथाधिदैविकं स्वर्गमकस्मात्सिद्धान् वा परयति । विपरीतं वा सर्वमिति । भनेन वा जानात्यपर।न्त-सुपिस्थितमिति ॥ व्यास भाष्यः

प्रासिक माह — अरिप्टेभ्योवा अरिवत्त्रासयन्तिस्यरिष्टानि त्रिविधानि मरण-विन्हानि । विपरीतं वा सर्वे माहेन्द्रजालादिव्यतिरेकेण प्रामनगरादि स्वर्गमभिमन्यते, मनुष्यकोकमिति ॥ वाचस्पतिः

श्रिरिटेभ्योवा । श्रिरिष्टानि त्रिविधानि—श्राध्यात्मकाधिभातिकाधिदैविक— भेदन । तथाऽऽध्यात्मकानि पिहितकर्मणः कोष्ट्ययस्यवायोधीषं न श्र्णोतीत्येवमा— दीनि, श्रिथिभातिकान्यकस्मादिकृतपुरुषदशँनादीनि श्राधिदैविकान्यकाएक एव द्राप्ट्रमशक्य स्वर्गादिपदार्थदर्शनादीनि । तेभ्यः शरीरिवयोगकालं जानाति ॥ भोजदेवः

शरारशालयांयस्य प्रकृतिर्विकृतिभवेत् । तच्च रिष्टं समासेन सुश्रु॰॥ प्रकृतिर्विकृतिर्नृणां बुद्धीन्द्रियशरीरजा। श्रकस्माद् दृश्यते येषां तेषां मरणमादिशेत्॥ --ज्योतिः पराशरविष्णाधर्मे।त्तरपराण

मरणं चापि तज्ञास्ति यज्ञ रिष्टपुरस्सरम् । तच्च रिष्टं द्विविधं नियतमनियतं च । तत्र कालमृत्युस्चकं नियतम् । गणितागतायुःसमाप्त्यामरणं कालमृत्युस्तत्र प्रतीकारामावः ॥ — अ. सा. पृ. ४१६

मृत्युस् चक्रनिमित्तं ऋरिष्टम् कूर प्रहदशांतर्दशादिमरणकः लमृत्युः ॥ — जा. पा. ४, १-२ टी०, स. चि. श्र., जा. त. पृ. ३६-४४, श. हो. पृ. श्रोस् त्रिलोक प्र. पृ. ११६-१२४

आधिदेविक ये तीत प्रकार के बारिष्ट बताये गये हैं। शाष्यारिमक में कार्नों को जंगती लगाकर बन्द कर देने पर आभ्यन्तर से यन्त्र की आवाजसुनाई नहीं पड़ती है। शाधिमीतिक में स्वयं अपना शरीर विकृत दिखलाई पड़ता है और आधिदेविक में स्वर्गीय आकाश-मग्डलीय दिव्य पदार्थीं का दर्शन एवं वस्तुओं के अभाव में उनका सञ्जाब विकलाई पड़ता है।

निमित्तशासा—जिसके अन्तर्गत प्रस्तुत प्रन्थ है, उसमें वायु भंदल में विभिन्न प्रकारके विद्व प्रकट होते हैं जिनसे आगामी श्वमाश्वम की स्वान मिलती है, अरिष्ट बताया है। कों तो यह खाल ज्योतिष का एक अंग है, पर इसका विकास स्वतन्त्र हुआ है। मध्यकाल में इसीलिए वह स्वतन्त्र कर धारण कर अपनी चरम विकलित अवस्था को प्राप्त हुआ है। इस शासा में प्रश्नाचर, प्रश्न सम एवं स्वरविद्यान द्वारा रिष्टों का वर्षन किया गया है।

श्राचार्य ने प्रस्तुत गांधा में पिएडस्थ, प्रवृश्य श्रीर कपस्थ इन् तीन प्रकार के रिष्टों के नाम वतलाये हैं। श्रागे इन रिष्टों के लच्चल, श्रीर फक्र, बतलायेंगे।

पिरवस्य रिष्ट का लक्षण

जं च सरीरे रिष्टं उप्पज्जह तं हवेह पिएडत्थं। तं चित्र अणे अभेज सायव्वं सत्यदिहीए॥ १८॥ यच्च शरीरे रिष्टमुख्यते तद्भवति पिएडस्थम्। तदेवानेकमेदं हातव्यं शास्त्रस्थाः॥ १८॥

भर्य-- ग्रहीर में उत्पध्य होने वाले रिष्ट को पिश्वस्थ रिष्ट कहते हैं इस-पिश्वस्थ रिष्ट के शासा रिष्ट से भनेक मेर् हैं।

पिण्डरच गिष्ट के पहचानने के चिन्ह जह किएई करजुआलं सुकुमालं पिय हवेह आइकदिण । फुटंति अंगुलियो ता रिष्टुं तस्स जाखेद ।। १६ ॥ यदि कृष्णं करसुपलं सुकुमारमपि च मंबत्यतिकठिनं । स्फुटन्यंगुल्यस्ततो रिष्टं तस्य जानीत ॥ १६ ॥ अर्थ-यदि दोनों हाय काले हो आयें, सुकुमार-कोमल हाथ कठोर हो आयें चीर हाथों या पेरों की अंगुलियां फ्राट आयें हो पिएडस्थ रिष्ट समभना चाहिए।

विवेचन—उपर्वृक्त याथा में आचार्य ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि बिना किसी बिशेष रोग के कोमल हाथ कठोर और काले हो जायँ तथा बिना रोग बिशेष के अंगुलियां फट जाय तो पिएइस्थ रिष्ट समक्षना चाहिए। यहां केवल हाथों के सहसा विकृत होने को अरिष्ट नहीं कहा गया है प्रत्युत सभी इन्द्रियों के अकारण विकृत हो जाने को रिष्ट बताया है।

नेत्र विकार से बायु का निश्चय

थदं लोअखाजुत्रलं विवण्णतसा वि कट्ट (य) समसरिसं । पस्सिज्जइ मालयलं सत्त दिणाई उ सो जियइ 11२०॥

स्तव्यं लोचनयुगलं विवर्णतनुरि काष्ट्रकसमसदशम् । प्रस्तिद्यति भालतलं सप्त दिनानि तु स जीवति ॥२०॥

अर्थ-जिसकी आँखें× स्थिर हो जाय-पुतिलयां इघर-उघर न खलें, शरीर कांतिहीन काष्ठवत् हो जाय और ललाट् में पसीना आवे. वह केवल सात दिन जीवित रहता है।

मउलियवयर्णं वियसइ निमेसरहियाईँ हुंति नयणाई । 'नहरीमाईँ सडंदि य सो जियइ दिणाईँ सत्तेव ॥२१॥

भानिमित्तं भाविलंबी चक्खुरसावो य लंबगो सासो। जह ता कमेस दस सत्त वासरन्ते धूव मरसं॥ -सं. रं. गा २२२ मुकुलितवदनं विकसति निमेषंरहितानि मवंति नयनानि । जखरोमाणि शटन्ति च स जीवति दिनानि सप्तैव ॥२१॥

शर्थ-यदि बन्द मुख एकाएक खुल जाय, श्रांखों की पलकें न गिरे-इक टक दृष्टि हो जाय तथा नख, दांत सड़ जायँ हा गिर जायँ तो वह व्यक्ति केवल सात दिन जीवित रहेगा।

विवेचन—ग्रासार्य ने उपर्युक्त दोनों गाथाओं में शारीरिक विकार द्वारा सात दिन की भायु का निकपण किया है। प्रंथान्तरों में शरीर जन्य रिप्टों से सात दिन की जायु का कथन करते हुए बताया है कि जिस व्यक्ति की भोंहें टेढी हो जायें, भांस्त की पुतली एकदम मीतर घुस जाय, मुंह सफेद और विकृत हो जाय, दांत दुकड़े-दुकड़े होकर गिरने लगे सथा उममें से दुर्गन्ध भाने लगे तो उसकी भायु सात दिन जाननी चाहिये। कल्याणकारक और सुध्रुत में इन्द्रिय जन्य ग्ररिच्टों का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि जिस व्यक्ति की रसना इंद्रिय रसों के स्वाद को ग्रहण नहीं करती है, भकारण ही शिर कम्पता है और मन्तक में एक प्रकार की विचित्र सनसनाहढ मालूम होती है, शब्दों का उच्चारण यथार्थ नहीं होता है, उस व्यक्ति की सात दिन की भायु समभनी चाहिये।

शारीरिक रिष्टों द्वारा एक मास की बाबु का ज्ञान

थगथगइ कम्महीणो थूलो दु किसो किसो हवइ थूलो। सुबइ कयसीसहत्थो मासिक्कं सो फुडं जियइ ॥२२॥

थगथगायते कर्महीनः स्थूलस्तु कृशः कृशस्तु भवति स्थूलः । स्विपति कृतशीर्षहरूतो मासैकं स स्फुटं जीवित ॥२२॥

श्रथं—जो कर्महीन नगतायु ब्यक्ति स्थिर रहने पर भी कांपता रहे एकाएक मोटे से पतला श्रीर पतले से मोटा हो जाय एवं जो श्रपना हाथ सिर पर रखकर सोप, वह निश्चित रुपसे एक∗ मास जीवित रहता है।

<sup>#</sup>यस्य गोमयसूर्याभं तूर्यां मूर्धनि जायते । सरनेहं च भवेत तत्रा मासान्तं तस्य जीवनं ॥ —चरक, रि. श्रध्याय यदासकादर्शनचन्द्रमास्कर प्रवीप्तते अस्मुनते न पश्यति ।

### करवंधं कारिज्जर कंठस्सुवरम्मि श्रंगुलिचएस्। न हु एर् गाढवंधं तस्साउ हवेर मासिक्कं ॥२३॥

करकन्धः कार्यते कार्यस्योपर्यगुविचयेन । न खल्वेति गादवन्धं तस्यायुर्भवृति मासकम् ॥२३॥

शर्थ-गाद बन्धन करने के लिये जिसकी श्रंगुलियां गरे में बाली जायें, पर श्रंगुलियों से दद बन्धन नहीं हो सके तो ऐसे व्यक्ति की श्रायु एक महीना श्रवशेष रहती है।

विवेचन—शरीर एवं इन्द्रियों की वास्तविक महति से बिल्कुल विपरीत जितने लक्षण मकट हों, वे सब एक महीने की आयु व्यक्त करते हैं। मन्धान्तरों में एक मास की अवशेष आयु का बोध करने के लिये विभिन्न मकार के रिष्टों का कथन किया गया है। कल्याण वारक में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी आंखों से अन्य व्यक्ति के कुटिल केशों, सूर्य और चन्द्रमा के मकाश को स्पष्ट कपसे नहीं देख सके तथा जिसकी जिहा इन्द्रिय टेड़ी हो जाय, वह एक मास जीवित रहता है। अद्भुतसागर में काया-रिष्टों का निकपण करते हुए बताया है कि अकस्मात् लिंग इंद्रिय और रसना इंद्रिय का काला पड़ जाना अथवा विकृत अवस्था को मास हो जाना एक माह की आयु का स्वक है।

तीस दिन की बायु के बोतक बारेष्ट कडु-तिचं च कसायं अंबं मदुरं तहेव लवखं च। भुंजंतो न हु जाखह तीस दिखाइं च तस्साऊ॥ २४॥

समस्य मात्रं प्रतिविम्बमन्यथा विलोक्येद्वा स्व मासमात्रतः ॥—क. पृ. ७० म शुष्कास्यः रयामकोष्ठो प्रत्यसितरदतिः शीतनासाप्रदेशः । शोगास्त्रवेकनेत्रो लुलितक्तरपदः भोगपातित्ययुकः । शीतरवासो प्रथ चोष्णरवसनसमुदयः शीतगात्र वकम्यः । सोद्वेगो निष्प्रपंचः प्रभवति मनुष्यः सर्वेषा मृत्युकाले ॥ यो. र. पृ. ६, श्र. त. पू. ३८-३३, श्रद्भु. सा. पृ. ५२४, ना. सं. पू. ४९, वृ. पा. तथा सं. रं. श्र. हा. कटुतिकां च कत्रायमण्डं मधुरं तथैव सवणं च । मंत्रक खतु जानाति त्रिन्शदिनानि च तस्यायुः ॥ २४॥

भर्थ-भोजन के समय जिस व्यक्ति को कडुवे, तीखे, कण-यते, कहे, मीठे भीर कारे रसों का स्वाद व भावे उसकी ती व दिन (एक महीना) की भायु रहती है।

विशेषन—आचार्य ने रसनेन्द्रिय की शिथिलता को एक मास की आयु का योतक बतलाया है। ज्योतिषशास में शारीरिक रिष्टें के अधिक से अधिक मृत्यु के छः मास पहले होने का उल्लेख मिलता है। इससे पूर्व में शारीरिक रिष्टें प्रकट नहीं होते हैं। कपस्य और पदस्य रिष्टों से आयु के दो वर्ष शेष रह जाने पर ही मृत्यु की स्वना मिल जाती है। इसीलिये आचार्य इस मकरण में एक मास की आयु को हात करने के चिन्हों को बतला रहे हैं। वृहद् पराशर होरा में कालारिष्टों का निक्षण करते हुए बह स्थित से आयु का सुन्दर निक्षण किया गया है।

मृत जीव की परीचा

न हु जासह णियअंगं उदहादिट्टी जम्मडप्पपरिहीसा । कर-चरसचन्लसासो गयजीवं तं विद्याणेह ॥ २५ ॥

न खलु जामाति निजान्नपूर्ध्वा दृष्टिः स्पन्दन परिहीनः । करचरणचल्ननाशो यतजीवं तं विजानीत ॥ २५ ॥

भर्थ-यदि भंगों में भनुमय शक्ति न हो, भांखें ऊपर की भ्रोर मुकी हों, स्थिर हो, हाथ, पर नहीं कलते हों तो उस व्यक्ति को मृत सममना चाहिये।

निकट मृत्यु के निन्ह वयरोख पडइ रुहिरं वयसेख अ निम्मामेइ अइसासो । विस्सामेख विद्दीणो जासाह मञ्जुं लाहुं तस्स ॥ २६ ॥ वदनेन पतित रुधिरं वदनेन च निमन्कुत्यतिस्वासः । विश्रामेख विद्दीनो जानीत मृत्युं लाघुं तस्य ॥ २६ ॥ अर्थ-यदि मुख से सून निकसता हो, मुख से ही तेजी से भ्वास निकलती हो और स्व इटाएडा रहा हो तो मृत्यु निकट समक्रनी चाहिये॥

विवेखन — निकट मृत्यु झान को अवगत करने के अनेक शारीरिक खिन्द होते हैं। किसी-किसी आवार्य ने खेषा का रुकना, अस्मृति, शृति, मेघा आदि का नष्ट होना, अंगों में बीमत्स आकारों का मकट होना, जिझा का काला हो जाना, वाणी का अवगद्ध हो जाना, नख और दांतों का काला हो जाना, आंखां का बैठ जाना, उत्सुकता, पराकम, तेज और कांति का चीख हो जाना पवं धातु और उपधातुओं का चीख हो जाना निकट मृत्यु के कारण बताये हैं।

एक मास अवशेष आयु के चिन्ह

श्रहर-नहा तह दसणा करुणा जह हुंति कारणविहीणा। मासाब्मंतर श्राउं निहिद्वं तस्स सत्यम्मि॥ २७॥

श्रवर-नखास्तया दशनाः कृष्णा यदि भवन्ति कारणिविहीनाः । मासाभ्यन्तरमायुर्निर्दिष्टं तस्य शास्त्रे ॥ २०॥

श्रथ-श्राचार्य यहां बतलाते हैं कि पूर्व शास्त्रों में बताया गया है कि बिना किसी कारण के यदि नख भोठ भीर दाँत काले पड़ जायें तो एक मास की श्रायु अवशिष्ट समझनी चाहिए।

#प्राणाः समुपरुध्यन्ते विज्ञानमुपरुध्यते ।

बमन्ति बलमङ्गानि चेष्टा ब्युपरमन्ति च ॥

इन्द्रियाणि विनश्यन्ति बिलीभवति वेदना ।

धांत्युक्यं भजते सत्वं चेतोभीराविशत्यपि ॥

रम्प्रतिस्त्यज्यति मेधा च होश्रियी चापसपतः ।

उपण्लवन्ते पाप्मानः क्षोधस्तेजस्य नश्यति ॥

शीलै ब्यार्वतेऽत्ययं शक्तिः परिवर्तते ।

विक्षीयन्ते प्रतिच्छायाच्छायास्य विकृति गताः ॥

शुक्रं प्रच्यवते स्थानादुन्मागं भजतेऽनिकः ।

स्यं मौसानि गच्छन्ति गच्छत्यस्यगिप स्थम् ॥ इत्यादि

—नः इ. स्था, श्लो, ४५-४६

निकट सत्यु शात करने के सन्य चिन्ह

मुह-जीई चिश्र कि.एई गीवा लहु पडर कारण खातिय!

रुभर हिश्रह सासी लहु मच्चू तस्स जाखेड ।। २८ ।।

मुख-जिह्न एव कृष्णे ग्रीवा लघु पतित कारणं नास्ति।

रुगाहि हृदये श्वासो लघु मृत्युं तस्य जानीत ॥ २ ॥

प्रर्थ—यदि किसी व्यक्ति का मुख भार जीभ काली पड़ आयँ, गर्दन बिना किसी कारण के मुक आय तथा वार वार सांस कक्ते लगे तो उसका शीव्र मरण समभना चाहिए।

विवेचन—उष्ण \* वस्तु शीत प्रतीत हो भीर शीत वस्तु उष्ण प्रतीत हो, कोमल वस्तु कठोर भीर कठोर वस्तु कोमल प्रतीत हो, सुग्रन्थित वस्तु दुर्गन्थ युक्त भीर दुर्गन्थित वस्तु स्गन्थ युक्त प्रतीत हो एवं रुष्ण वस्तु गुक्त भार गुक्त वस्तु रुष्ण प्रति मासित हो तो उस व्यक्ति का निकट मरण जानना चाहिये

मृत्यु होने के पूर्व शरीर की स्थिति कायम रकने वाले परमाणुओं में इस मकार का विवर्धास आ जाता है जिससे उसकी इंद्रिय शिक्ष लीए हो जाती है और शारीरिक संघित परमाणु विघित होने की और अपसर हो जाते हैं। यह विघटन की प्रक्रिया जब तक नहीं होती है, तभी तक जीवन शिक्ष वर्तमान रहती है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस वात को स्वीकार करते हैं कि मृत्यु होने के पूर्व से ही जीवन शिक्ष सम्पन्न रखने वाले परमाणु अपनी असली स्थिति को छोड़ना शुरू कर देते हैं। चीरे-चीरे

#उष्णाव्यीतान् खराव्छत्त्णान् मृद्गिप च दारुणान् ।
स्पृष्ट्वा स्पृष्यांस्ततो उत्यत्वं सुमृष्ट्रितेषु मन्यते ॥
भन्तरेण तपस्तीत्रं योगं वा विश्वि पूर्वकम् ।
इंद्रियेरिविकं परयन् पञ्चत्वमिविगच्छति ॥
इंद्रियाणामृते दष्टेरिन्द्रियार्थान् न पस्यति ।
विपर्ययेण यो विद्यात् तं विद्याद्विगतायुषम् ॥
स्वस्थाः प्रज्ञाविपर्यासैरिन्द्रियार्थेषु वैकृतम् ।
परयन्ति ये युवदुरारतेषां मरणमादिरोत् ॥ च.इ.स्था. स्को. २२-२५

जीवन शक्ति के हास होने पर परमां शुक्रों का समुदाय विकीर्ष हो जाता है और चेतन कात्मा क्षम्यत्र चला जाता है।

सात दिन की अवशेष आयु के चिन्ह

कर-चरण अंगुलीणं संधिपएसा [य] ग्रेह फुट्टंति । न सुग्रेह करण्याचीसं वस्साऊ सत्त दिव्यहाँह् ॥ २९ ॥ कर-चरणांगुलीनां सन्धिप्रदेशाश्च नैव स्फटन्ति । न शृणोतिं कर्णघोषं तस्यायुः सप्त दिवसान् ॥ २१ ॥

श्रर्थ—जिसके हाथ और पैर की श्रंगुलियों की जोवें न कड़कें और जो कानों के भीतर होने वाली श्रावाज को नहीं सुन सके उसकी सात दिन की श्रायु होती है।

विवेचन —जब शरीर \* अक्रस्मात् ही निर्वत या काला पड़ जाय, सर्वताधारण के समान रहने वाला मुखमगड़ल कमल के समान गोल और मनोहर हो जाय पवं कपोल में इन्द्रगोप के समान चिन्ह प्रकट हों तो सात दिन की आधु समझनी चाहिए।

रोगी× के शिर के बाल लींचने पर उसे दर्व नहीं मालूम हो तो उसकी ६ दिन की आयु अवशेष जाननी खाहिये। अव्भुत तरंगिणी में इसी चिन्ह को सात दिन की आयुका कारण भी बतलाया है। इस चिन्ह में वैद्यानिक हेतु यह दिया गया है कि बालों का सम्बन्ध मस्तिष्क के उन झान तन्तुओं से है जो संवेदन उत्पन्न करते हैं संवेदन उत्पन्न करते की योग्यता का विघटन मृत्यु के एक सप्ताह पहले से आरम्म हो जाता है श्रीर शास्त्र के विशेषशें

<sup>\*</sup>यदान्त्यचिन्होत्यवलो असतो भवेषदारविंदं समवक्त्रमण्डलम् । यदा कपोले बलकेन्द्रगोपकस्स एव जीवेदिह् सप्तरात्रिकम् ॥—क. पृ. ७०६ ×भायम्योत्पाटितान् केशान् यो नरो नावषुष्यते । भागतुरो वा रोगी वदात्रं नातिवर्तते ॥ भगातुरः रोगी भाडात्रं वापि यो नरः भायम्य बलादाकृष्य उत्पाटितान् । केशान् न भवषुष्यते तद्देदनां न वेति स बड्रात्रं नातिवर्तते ॥—च.पृ.१३६२ भानिमित्तं भविलंबी वक्ष्यसावो य लंबगो सासो । जह ता कमेण इस सत्त वासरंते धूवं मरणे ॥ -सं. रं. गा. २२२

का कथन है कि श्रीर में दो प्रकार के मुक्यतः परमाणु होते हैं एक वे हैं जिनसे संवेदनशीलता में गित प्रांप्त होती है जीर दूसरे वे परमाणु हैं जो स्वयं संवेदन कप में परिण्त होते हैं। प्रथम प्रकार के परमाणु सृत्यु के कई महीने पहले से ही विघटित होने लगते हैं, पर द्वितीय प्रकार के परमाणु मृत्यु के कुछ ही दिन पहिले विघटित होना आरंभ होते हैं। आचार्य ने उक्त गाथा में स्न्हीं संवेदन-शील परमाणुओं के विघटित होने का संकेत किया है।

एक मास मनरोष भागुनाले के जिन्ह जीहरने भारकसिणं भाणां तं होइ जस्स गुरुतिलयं। मासिकं तस्साऊ निहिदं सत्थइतेहिं।। ३०॥ जिह्नाप्रमितिकृष्णं खंडितं तद्भवति यस्य गुरुतिलकं। मासैकं तस्यायुर्निर्दिष्टं शास्त्रविद्धः॥ ३०॥

अर्थ - अरिष्ट शास्त्र के ममेकों का कथन है कि जिसकी जीम की नोंक [ अप्रभाष ) विलक्षल काली हो जाय और लताड पर की वढी रेखाएँ मिट जायँ वह एक मास जीवित रहता है।

तीस दिन अवशिष्ट आवुषाले के चिन्ह कर-चरखेषु अ तोयं दिश्रं परिसुसह जस्स निर्वमतं । सो जीवह दिअहतयं इह कहिंश पुन्तस्ररीिं ॥३१॥ कर-चरखेषु च तोयं दत्तं परिशुष्पति यस्य निर्भोन्तं। स जीवति दिवसत्रयमिति कथितं पूर्वसूरिभिः॥ ३१॥

भर्थ-जिसके हाथ भौर पैरों पर जल रखने से स्व जाय वह निस्सन्देह तीन दिन जीवित रहता है, पेसा पूर्वाचारें। का कथन है।

विवेचन प्रंथान्तरों में त्रेरात्रिक परण चिन्हों का कथन करते हुए बतलाया है कि बात के प्रकोप से जब शरीर में सुई खुभाने जसी भयंकर पीड़ा हो, मर्मस्थानों में भी अत्यन्त पीड़ा हो भयंकर और दुष्ट विच्छू से कटे हुए मनुष्य के समान अत्यिक वेदना से प्रतिश्वत्य व्याकुतित हो तो समसना चाहिये कि वह तीन दिन\* तक जीवित रहेगा।

श्रीर विकास वेताओं का कथन है कि मरण के पहिले तीन विन से ही श्रीर में परमाणुओं की रासायनिक विश्लेषण किया आरंभ हो जाती है. जिससे श्रीर को स्थिर रखने वाले वायु और कक्र रोगों असमावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। श्रारीरिक विकान के अनुसार त्रिशेष में तीनों रोषों के विक्रत होने पर भी वायु और कफ में पहले विकार आता है, और इन दोनों की विक्रति इतने असमान कप से होती है जिससे पित दोप इन्हों के अन्तर्गत आ जाता है। फलतः तीन दिन पहले से श्रीर-स्थित को संपन्न करने वाले घरक कप परमाणु वायु की तीवता से आवार्य प्रतिपादित विन्हों को प्रकट कर देते हैं।

निकट चृत्यु प्रकट करने वाले भन्य विंह वयस्परिम नासिच्याए तह्युज्मे जस्स सीयलो प्रवणो । तस्स लहु होइ मरणं पुत्र्वायरियेहिं णिहिंहं ॥ ३२ ॥ वदने नासिकायां तथा गुद्धे यस्य शीतलः प्रवनः । तस्य लघु भवति मरणं पूर्वाचार्यानीदिंष्टम् ॥ ३२ ॥

ं अर्थ-पूर्वाचायाँ के द्वारा यह भी कहा गया है कि जिसके मुख, नाक तथा गुन इन्द्रिय से शीतल वायु निकले वह शीव ही मरता है।

विवेचन— आधुनिक शरीर विकास भी बतलाता है कि सृत्यु के पूर्व कुछ दिनों से ही बाह्य करण-इद्वियां, जिनसे संवेदन होता है, मांस पेशियां जिनमे गिन या संवालन होता और संवेदन सूत्र जो इन दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करते हैं, निश्च लित हो जाते हैं। इस विश्वंखलित अवस्था का नाम ही शारीरिक मरण चिन्ह या रिष्ट है। गतिबाहक सूत्र और संवेदन बाहक सूत्र की शिचिलता ही मृत्यु का कारण है। इस सूत्र की शिचिलता ही मृत्यु का कारण है। इस सूत्र की शिचिलता हो मृत्यु का

तुटं शरीरे प्रतिपीडयत्य्य्यन्नमर्माणि मास्तो यदा ।
 तथोप्रदुर्शकिविद्यक्यरस्तैदव दुःखी त्रिदिनं स जीवति ॥ इ. १. ७०६

भौर नाक से शीतल वायु निकलती है, इतीलिये भाषार्थ ने उपर्युक्त गाथा में विकान-सम्मत उक्त मरण चिन्हों का निरूपण किया है।

पंदह दिन की श्रायु व्यक्त करने वाले शारीरिक रिष्ट देहं तेय विहीणं निस्सरमाणो हु उहुए सासो । पंचदस तस्स दियहे णिहिट्टं जीविअं इत्थ ॥ ३३ ॥ देहस्तेजितिहीनः निस्सरन् खलूतिष्ठति स्वासः ।

पंचदश तस्य दिवसानिर्दिष्टं जीवितमत्र ॥ ३३ ॥

मर्थ - यह कहा जाता है कि यदि शरीर कांतिहीन हो भौर याहर निकलने में श्वास तेज हो तो वह इस संसार में १५ दिन तक जीवित रहता है।

विवेचन - जिस× मनुष्य का रूप दूसरों की दृष्टि में नहीं अशा हो पर्व जिसे तेज सुगम्ध या दुर्गम्ध का अनुभव नहीं होता हो वह १५ दिन जीवित रहता है।

जिसकाः स्नान करने के अनन्तर वकःस्थल पहले स्खता है और समस्त शरीर गीला रहता है वह ब्यक्ति सिर्फ १४ दिन जीवित रहता है।

श्रायु के सात दिन श्रवशिष्ट रहने के शारीरिक चिन्ह ।
श्र निमित्तं जलविंदु नयशेसु पढंति जस्स श्रश्यवरयं ।
देसशा हवंति करूशा सो जीवह सत्त दिश्रहाई ॥२४॥
श्रिनिमित्तं जलविन्दवो नयनेभ्यः पतन्ति यस्यानवरतम् ।
दशना भवन्ति कृष्णाः स जीविति सप्त दिवसान् ॥३४॥

यदा परिस्मिनिह दृष्टिमराकते स्वयं स्वरूपं न च पश्यति स्फुटम् ।
प्रदीशगर्थं च न वेति वस्तन त्रिपंचरात्रेषु नरो न विश्वते ॥ – क. पृ. ७०४
कः यस्य स्नातानुलिप्तस्य पूर्वम् शुष्यत्युरो मृशम् ।
श्राह्मेषु सर्वणात्रेषु सोऽर्थमास न जीवति ॥—च. पृ. ९४९३
स्नातानुक्षिप्तं यद्चापि भज्ञन्ते नीत क्रिकाः ।
हुगंविवीति वाऽकरमात् तं हुद्दि गराशुषम् ॥- श्र. सा. पृ. ४४६

र्श्ये—यदि श्रकारत ही नेत्रों से श्रनवरत पानी निकलता रहे और दांत काले पड़ जायं तो सात दिन की शायुं श्रवशिष्ट समस्तनी बाहिये।

विवेचन - xशरीर विज्ञान-वेत्ताओं का कथन है कि जिस व्यक्ति के दांत विक्रत होकर सफेद हुड़ी के समान मालूम हों, कुछ इय पदार्थ उनमें लिस रहे पर्व दांत भयानक और विक्रत दिखलाई पड़ते हों तो उस व्यक्ति की मृत्यु निकट सममनी चाहिये।

बायुर्वेद में नेत्र, कान और दांत की परीक्षा के अकरण में लिखा है कि अत्यधिक तापमान के अनन्तर उएडक लगने से नेय से पानी निकलता है। नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो प्रकट होते हैं उनका प्रधान कारण शरीर-घटक परमाखुओं का विश्लेषण माना गया है। जब शरीरमें बाह्य विजातीय द्रव्यों का सम्बन्ध हो जाता है तो सबसे पहले उसकी सचना नेत्रों को मिलती है और वे उस विजा-तीय द्रव्य को किसी न किसी क्रुपमें बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब देश उस विजातीय हुःय को निकालने में श्रसमर्थ हो जाते हैं तो उनसे एकाएक लगातार पानी निकलने लगता है। इस अवस्था को इस प्रकार कहा जा सकता कि जैसे भ्रत्यधिक गर्भ वस्तु पर को चार कल जल पढ़ने से एक प्रकार का तेज उत्पन्न होता है-भौतिक विकान के परिभाषा में विधुत्कर्णों की लहर वेग पूर्वक उत्पन्न होती है, उसी प्रकार नेत्रों के ऊपर एकाएक पढ़ने से निश्तर जल अवाह निषकने लगता है और भागे आकर यह प्रवाह एक ही अभके में जीवन सीसा को समाप्त का देता है। तात्पर्य यह कि बिना रोग के प्रकट हुए आभ्यन्तर स्थित विजातीय द्रव्यों के अकस्मात दवाब से आंकों से जल की भारा अनवरत रूपसे प्रवाहित होती है और यह शीव मृत्यु की सचक है।

म्राचार्य ने इसी वैद्यानिक तथ्य का उपर्युक्त गाथा में निरू-पण किया है।

श्विस्थरवेता द्विजा यस्य पुष्पिताः पङ्क संवृत्ताः ।
 विकृत्या न स रोशांस्त विद्वायारोग्यमस्तते ॥-क. पृ. १३६६

पृत्यु के दो दिन पहले प्रकट होने वाले शारीरिक जिन्ह ।
दिहीए चिष्पपाए तारानिकं स्य जस्स ममडेह ।
दिसाजुअमञ्मे मरसं स्थिहिं तस्स निक्भतं ॥३ १॥
दण्ट्या आज्ञान्तया ताराविष्कं न यस्य आग्यति ।
दिनशुगमध्ये मरणं निर्दिष्टं तस्य निर्आन्तम् ॥३५॥

प्रयं—यदि नेत्रों के संचालन के साथ पुतलियां नहीं धूमती हों तो निम्सम्बेह दो दिन के भीतर मरण होता है।

विवेचन प्रश्यान्तरों में दो दिन की आयु अवाशेष्ट ग्ह जाने पर अनेक मरण चिन्हों को कहा गया है। एक है स्थान पर लिखा है कि उंडे जल से सिंचन करने पर भी जिसे रोमांच नहीं होता हो और जो अपने शरीर की सर्व कियाओं का अनुभव नहीं करता हो, वह दो दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है।

खरक में इन्द्रिय की परीक्षा करते हुए लिखा है कि जो अधन आकाश को धनीभृत और किन देखता है और धनीभृत पृथ्वी के अधन कपमें दर्शन करता है। अमुर्चिक आकाश मूर्चिमान कपमें दिखलाई पड़ता है, तेजमान अधि तेज रहित दिखलाई पड़ती है, स्थिर बस्तु को खंखल और खखल को स्थिर कपमें देखता है, निरभ्र आकाश को मेघाच्छादित देखता है उसका शीध्र मरण होता है। जिस व्यक्ति की काली पुतलियां विमा किसी रोग के सहसा सफेद हो आयँ और जो नेत्र संचालन करने पर नेत्रों के मीतर रहने वाले प्रकाशमान तारा का दर्शन न करे तथा जिसकी भीतरी आंखों का आकार मेला और सफेद दिखलाई पड़े उसकी सृत्यु निकट समसनी चाहिये।

अलेस्युशीतैिर्हिमशीतलोपमः प्रसिच्यतो यस्य न रोमहर्षः ।
 न वेत्ति यस्सर्व शरीर सत् कियां नरो न जीवेद्द्विनात्परं सः ॥-तः प्र ७९०
 धनीभूतमिवाकाशमाकाशमिव ग्रेटनीम् ।
 विगीतमुभयं न्वेतत् पश्यन् मरगामृत्र्वति ॥
 यस्यदर्शनमायाति मास्तो ऽम्बर गोचगः ।
 विमित्तांयाति वा ग्रीत्तत्तस्यायुः स्वयमादिशेत् ॥
 जले मुविमस्ते जालमजालावतते जरः ।
 स्थरे ग्रिव्वति वा देण्युवा जीवितात् परिमुच्यते ॥ -च, पृ. १३६४

मृत्यु के बार माह पूर्व होने वाले शारीत्क मरण विन्ह चिदिणासी सदिणासी गमणविषासी हवेइ इह जस्त । महिणह गिहणासी मासचउक उसी जियह ॥ ३६ ॥ धृतिनाशः स्मृतिनाशो यमनविनाशो भवतीह यस्य । श्रातिनिहा निहानाशो मासचतुष्कं तुस जीवित ॥३६॥

शर्थ—जिस व्यक्ति के धैर्य और स्मृति नष्ट हो जायँ श्रीर जो चलनेसे शसमर्थ हो जाय, जिसे श्रत्यन्त नींद शाती हो श्रथवा नींद ही नहीं शाती हो तो वह चार मास जीवित रहता है।

विवेचन-वैद्यानिकों ने धैर्य और स्मृति का वर्णन करते हुए बताया है कि मुख्यतः स्मृतियें दो प्रकार की होती हैं-एक तंतुगत स्मृति-अचेतन भार दूसरी चेतन स्मृति। तंतुगत स्मृति उन बाच्छ।दित बन्तः संस्कारी की पुनवद्भावना है जो संवेदन सुध प्रथियों में संचित रहते हैं—प्रन्तः संस्कारों की घारणा के प्रतुमार जो शारीरिक व्यापार होते हैं उनका भान इस स्पृति में नहीं होता चेतन स्मृति अन्तः संस्थारों का प्रतिविश्व पहने से उत्पन्न होती है, इसमें प्रथम संस्कारों की भारणाएँ रहती है, फिट वे झानपूर्वक उपस्थित हो जाती हैं। धेर्य के संबंध में भी वैद्य निकों ने बताया है कि यह एक भन्नः प्रवृत्ति है, जिसका प्राशी समय २ पर उपयोग करता रहता है। चेतन स्मृति ममुष्यों की मृत्यु के चार माह पहले से नष्ट हो जाती है, इसका प्रधान कारण यह है कि जीवन शक्ति के न्यन हो जाने पर उन्नत मनोग्यापार इक जाते है । जीवन शक्ति जितनी अधिक उन्नत भार विकसित परिणाम में रहेगी, मनुष्य के मनोध्यापार उतने ही अधिश उसत कोटि के होंने। मनुष्य के मस्तिष्क व्यापार भीर कारीरिक व्यापार जब संतृत्तित भवस्या में नहीं रहते हैं, उस समय उसकी जीवन शक्ति घट जाती है। मृत्यु बिन्द प्रधान रूप से शारीरिक और मस्तिष्क संबंधी बेगों की असमता योतक ही हैं। शरीर विश्वान की तह में प्रवेश करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धृति और स्मृति, बेतन भवस्था से जब अधेतन अवस्था को प्राप्त होती हैं, उस समय व्यक्ति के भौतिक शरीर में इस प्रकार की रासायनिक किया होती है जिससे उसकी

जीवन शिक्षका हास होने सगता है और वह धीरे-धीरे मृत्युके निकट पहुँच आता है। इस अवस्था में ब्यक्ति के अन्तःकरण से प्रीति, घृणा, प्रवृत्ति, आदि मनोवेगों की प्रस्थरा विध्यान होने संगती है और उस के संवेदन में भी न्यूनता आने सगती है।

श्राचार्य ने उपर्युक्त गाधा में इसी मनोवैज्ञानिक रहस्य को लेकर घृति और स्मृति का नष्ट होना चार माह पूर्व से ही मृत्यु का सूचक बतलाया है। ये दोनों प्रवृत्तियां चेतन हान से सम्बद्ध रहती है, श्रतः इनका श्रमांव स्पष्ट कप से चेतना—जीवन शिक के श्रमाव का घोतक है।

शारीरिक चिन्हों द्वारा एक दिन, तीन दिन कै। इति की आयु को ज्ञात करने के नियम

ग हु पिच्छइ खियजीहा एयदिणं होइ तस्स इह आऊ । नासाए तिथि दिश्रहा खन दिश्रहा भग्रहमज्मेख ॥३७॥

न स्नुतु पश्यति निजजिङ्कामेकदिनं भवति तस्येहायुः। नासया त्रीन् दिवसान्तव दिवसान् भूमध्येन॥ ३७॥

श्रिध-यदि कोई अपनी जिहा सन देख सके तो एक दिन, नाक न देख सकने पर तीन दिन और भींद के मध्य भाग को न देख सकने पर नौ दिन जीवित रहता है।

विवेचन—नवान्हिकादि मरण्चिन्हों × का कथन करते हुए आयुर्वेद में भू विकार को नौ दिन की आयु का कारण माना है, यहां भू के मध्य भाग का अद्दान मृत्यु का चिन्ह नहीं वर्तलाया है, प्रत्युत भौहों का टेढ़ा हो जाना या और किसी प्रकार का विकार

\*जियह तिदिशं स मन्त्रं पासित पीयं पयत्थसत्थं जो !
जस्य या कसिशं मिणं हत्तति पुरीसं स लहुमरशो ॥
वद्धत्वक्खलक्का निरक्खमाशो वि न यतियं नियह ।
अभुयाशा जुयं को सो नवदिवसहभत्तरे मरह-"सं. रं. था.१६८-१६६
अभुयुग्मं नववासरं अनुस्योः घोषं च सप्ताहिकम् ।
नासा पंचदिनादिभिनयनयोजभेतिर्दिनानां अयम् ॥
जिह्नामेकदिनं विकारतिरसह्याहारातो बुद्धिमां—
रत्यक्ता देहमिदं रस्जेत विधिनत् संसारमीहः पुमान् ॥-क. पृ. ७१९

उत्पन्न हो जाना मृत्यु चिक्क बतलाया है। कान में समुद्रं घोष सहश आवाज आने पर सात दिन, नाक में विकृति होने पर पांच या चार दिन, आंखों की ज्योति में विकार होने पर तीन दिन और रसना इंद्रिय के विकृत होने पर एक दिन की आयु सममनी चाहिये।

शरीर विश्वान देशाओं ने इन्द्रियों की परीक्षा से आयु का निश्चय किया है। उनका मत है कि शारीरिक लक्षणों में सबसे पहले स्पर्शन इन्द्रिय जन्य मृत्यु चिद्व प्रकट होते हैं। इन चिन्हों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि स्पर्शन इन्द्रिय में अनुभव श्रूत्यता के होने पर तीन महीने के भीतर मृत्यु होती है। अन्य इन्द्रियों में मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व शिथिलता आती है। आचार्य ने इसी वैद्यानिक सिद्धान्त के आधार पर उपर्युक्त मरण चिन्हों का निश्चय किया है।

सात दिन एवं पांच दिन की बायु को ज्ञात करने के नियम
करणाधोसे सत्त यलोयणताराध्यदं सरो पंच।
दिश्रहाइँ हवइ आऊ इय मिण्यं सत्थइत्ति ॥३८॥
कर्णाधोषे सप्त च लोचनताराऽदर्शने पंच।
दिवसान् भवत्यायुरिति मणितं शास्त्रविद्धिः॥३८॥

भर्थ-कानों के भीतर होने वाली ध्वनि को न सुनने पर सात दिन भीर आंखों के तारा-आंखों के मीतर रहने वाले मसूर के समान प्रकाश को, जो नाक के पास के कोनों को दवाने से प्रकट होता है, न देख सकने पर पांच दिन की आयु भवशेष रहती है, ऐसा शास्त्र ममें हो का कथन है।

सात दिन की अवरोध आयु को व्यक्त करने बाले अन्य चिन्ह
बद्धं चित्र वर जुझलं न हु लग्गाइ संपुढेश निव्मंतं।
बिहडेइ अइसएशं सच दिणाई उ सो जियइ ॥३९॥
बद्दमेन करयुगलं न खलु लगति सम्पुटेन निर्धान्तम्।
निधटयत्यतिशयेन सप्त दिनानि तु स जीवति ॥ ३६ ॥

श्चर्य—यदि हाथ हाथ हथेली को मोड़ने पर इस प्रकार न सट सके, जिससे खुल्लू वन जाय और एक बार ऐसा करने पर अलग करने में देर लगे तो सात दिन की आयु समम्मनी चाहिये।

वियेचन प्रन्थान्तरों में शारीरिक मण्य चिन्हों का निरूपण् करते हुए बताया गया है कि जिस व्यक्ति को अपने पर नहीं दीखें यह तीन वर्ष, जांघ नहीं दीखें तो दो वर्ष, जानु घुटना न दीखें तो एक वर्ष, उरु-वसस्थल नहीं दीखलाई पड़े ता दश महीने, किट प्रदेश नहीं दीख पड़े तो सात महीने, कुचि कोख नहीं दिखलाई पड़े तो चार महीने, गर्दन नहीं दीख पड़े तो एक महीने, हाथ नहीं दिखलाई पड़े तो पनदह दिन. थाइ-भुजा न दिखलाई पड़े तो आठ दिन, अंश-कंधा नहीं दिखलाई पड़े तो तीन दिन एवं नख और दांतों का विवृत हो जाने से दस दिन की आयु शेष समभानी चाहिये। शरीर-शास्त्र के बेता शों का कथन है कि सृत्यु के कई महीने पहले से ही नाक, कान, जीभ और मुंह विकृत हो जाते हैं। इस अवस्था में वे कुछ दिन पहले से ही मृत्यु के सूचक वन जाते हैं।

मरण के अन्य चिन्हों का प्रतिपादन करते हुए एक × स्थान पर लिखा है कि मनुष्य की दृष्टि में आंति होना, आंखों में अन्धेरा आंना, आंखों का स्फुरण आर आंसुओं का अधिक रूपमें वहना. ललाट पर पसीना अना, जीवन धारक रक्षवाहिनी और रस्रवाहिनी

\*तत्र। शरीरं नाम चेतनाधिष्टानभूतं पंचमहाभूतविकारसमुदायाः मक्षम् । समयोगवाहिनो यदा हास्मिन् शरीरे धातवो त्रैषम्यमापद्यन्ते तदेदं क्लोशं विनाशं वा प्राप्नोति । –च. पृ १२४८

×पादं जंघा स्वजानुस्कटिकु ज्ञिणलांस्त्वलं । इस्तबाह्वांसदच्चोऽगं शिरश्च कमतो यदा "न पश्येदात्मनच्छायां कमातिब्धेककवत्सरं । मामान्दश तथा सप्त-चतुरेकान्सजीवति" तथा पच्चाष्टसत्त्रीणि दिनान्येकाधिकान्यपि । जीवेदिति नरो मत्वा त्यजेदात्भपरिप्रहम् ॥ —क. पृ. ७१०

> \*रग्भ्रांतिरितिमरं रशस्फुरणता रवेदश्चवक्त्रे मृशं । स्थैर्यं जीविसरासु पादकरयोरत्यन्तरोमोद्गमं ॥ साचाद्भृरिमलप्रवृत्तिरि तत्तीव्रज्वरः श्वाससं-रोधश्व प्रभवेत्ररस्य सहसा मृत्यूरसङ्खन्तणम् ॥-क. पृ. ७११

नाड़ियों में स्थिरता उत्पन्न होना, हाथ मार पैरों पर मत्यधिक रूप से रोमों का उत्पन्न होना, मल की मधिक भव्ति होना, १०७ डिमी से ऊपर उवर का होना, श्वास का रुक जाना पर्व ललाट का मत्यधिक गर्म भीर मन्य शरीराचयवों का शीतल होना, आदि चिन्ह शीघ ही मृत्यु के सूचक बताए गएहैं

इदि रिष्टुगणं अणियं पिएडत्थं जिस्सम्यस्यारेष ।

शिसुणिजज दु सुपयत्थं कहिज्जमाणं समासेस्य ॥४०॥

इति रिष्टगणं भणितं पिएडस्थं जिनमतानुसारेस्य ।

निश्चयतां खलु सुपदस्यं कथ्यमानं समासेन ॥ ४०॥

कर्य-जिनदेव के उपदेशानुसार निर्शित पिराडस्थ-शारीरिक

म्रथ—ाजनद्य के उपदेशानुसार निर्णात । पर्यं क्रियेशारा रेके रिष्टों का कथन किया गया है। मन संक्षेप में कथित पदस्य वास्त निमित्तों के द्वारा संकेतित रिष्टों का वर्णन किया जाता है।

पदस्थ रिष्ट का लक्क्ष

सिस-धर-दीवयाई अरिट्टरूबेण पिच्छए जं जं । तं उ भणिज्जइ रिट्टं पयत्थरूवं ग्रुणिंदेहिं ॥ ४१ ॥ शशि-सूर्य-दीपकादीनरिष्टरूपेण पश्यति यं यम् । तत्तु भएपते रिष्टं पदार्थरूपं मुनीन्दैः ॥ ४१ ॥

श्रर्थ-यदि कोई श्रशुभ लक्षण के रूप में चन्द्रमा सूर्य, दीपक या अन्य किसी वस्तु को देखता है तो ये सब दिए मुनियों के द्वारा पदस्थ-व हा वस्तुओं से संबंधित कहलाते हैं।

विवेचन-शाकाशीय दिव्य पदार्थे। का शुभाशुभ रूप में दर्शन करना, कुले, विस्ली, कै। का श्रादि श्राणियों की इष्टानिष्ट सूचक भाषाज का सुनना या उनकी अन्य किसी प्रकार की चेष्टाश्रों को देखना पदस्थ रिष्ट कहा गया है। पदस्थ रिष्ट में सृत्यु की सूचना दो तीन वर्ष पूर्व भी मिल जाती है। श्राचार्य ने पदस्थ रिष्टों का आगे संस्थेप में बड़ा सुन्दर कथन किया है।

पुनः विराह्यरिष्ट की परिभाषा

णाणामेऊविभिन्न तं पि हवे इत्य विव्वियप्पेण। णाणासत्थमएण मणिज्यमाणं निसामेह॥ ४२॥ नानामेद त्रिमिन्नं तदपि मनेदत्र निर्विकल्पेन । नानाशास्त्रमतेन मण्यमानै निशामयत ॥ ४२ ॥

कथ-इसमें संदेह नहीं कि क्रनेक प्रकार की वस्तुओं के द्वारा इसकी पहिचान हो सकती है। नाना शास्त्रों के द्वारा जिनका वर्णन किया गया है उनका यहां कथन किया जाता है, ध्यान से सुनो।

पदस्य रिष्टकान करने की विधि

पक्खालिऊण देहं सियवत्थिव लेवणो सियाहरणो ।
युज्जिता जिखनाहं अहिंमतिश्र णियमुहं पच्छा ॥४३॥
ॐ क्षी लमो अरिहंतालं कमलेर विमलेर उदरदेवी इटि मिटि
पुलिहिणी स्वाहा॥

प्रज्ञाल्य देहं सितवस्नविलेपनः सिताभरगः। पूजियत्वा जिननायमभिमन्त्र्य निजमुखं पश्चात्॥ ४३॥

अर्थ—स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण कर सुगंधित द्रव्य तथा आभूषणों से अपने को सजाक्रर एवं जिनेन्द्र भगवान की प्रजाकर " श्रों ही गुमो अरिहताणं कमले २ विमले २ उदरदेवि इटिमिटि पुलिहिणी स्वाहा।" इस मंत्र का

इस मंतेण मंतिय णियवयणं एयवीस वाराओं । पुण जोएउ पयत्थं रिष्टं जिणसासणे भणियं ॥४४॥ इति मन्त्रेण मन्त्रयित्वा निजवदनमेकविंशतिवारम् । पुनः प्रयतु पदस्यं रिष्टं जिनशासने भणितम् ॥ ४४॥

भर्थ — इक्कीसवार उच्चारण कर अपने मुख को पवित्र कर जिन-शास्त्रों में वर्णित पिएक्स्थ-वाह्य वस्तु संबन्धी रिप्टों का दर्शन करना चाहिए।

पिरावस्य रिष्टों द्वारा एक वर्ष की बायु का निश्चय एक्को वि जए चंदी बहुविहरूवेहिं जोणियच्छेइ। छिद्दोह तस्स आऊ इगवरिसं होइ निव्यन्तं ॥४५॥ एको ऽपि जगति चन्द्रो बहुविधरूपैर्यः परयति । श्चिद्रीघं तस्यायुरेकवर्षे भवति निर्भान्तं ॥ ४५ ॥

शर्थ - जो कोई संसार में एक× बन्द्रमा को नाना करों में तथा बिद्रों से परिपूर्ण देखता है, उसकी आयु निश्चित कप से एक वर्ष की होती है।

विवेचन—प्रन्थान्तरों में एक वर्ष की आयु के घोतक रिष्टों का कथन करते हुए बताया+ है कि जो ज्यक्ति अर्द्ध अन्द्रमा को मगुडलाकार देखता हो और जिसको अवतारा, अरुंधती तारा, आकाश, अन्द्रकिरण एवं दिन में धूप नहीं दिखलाई पढ़े, तो वह एक वर्ष जीवित रहता है।

जो# व्यक्ति सप्तश्चिष ताराचों का तथा इनके पास में रहने बाले चकंघती तारा का दर्शन नहीं करता है तथा जिसके द्वारा बाले दिवे चन्न को कीचा प्रहण नहीं करता है, वह एक वर्ष के मीतर मृत्यु को शाप्त होता।

प्रकृति मनुष्य को प्रत्येक इष्टनिष्ट की ख्वना देती है। जो सुद्ध व्यक्ति हैं वे प्रकृति के संकेत को समक्ष कर सजा हो जाते हैं और जो विवय व सना प्रस्त हैं, वे उन प्रकृति के रहस्यमय संकेतों को समक्षने में असमर्थ रहते हैं। उपोतिष शास्त्र में प्रकृति के अतिरिक्त साधारण ,पाणी जैसे कुत्ता, विल्ली, नेवला, सांप, कब्तर, चींटी कीआ पर्व गाय, वेल आदि मी संकेतों के प्रवर्तक माने गये हैं। आकाशीय दिव्य पदार्थी के अतिरिक्त भूमि पर घटित

क्षितिं स्थापस्यां यो न परयत्यक्ष्मतीम् ।
 संबस्तरांते जंदुः स संपरयति महत् तमः ॥
 वर्ति वलिभुजो यस्य प्रग्रीतं नोपभुंजते ।
 लोकांतरगतः पिक्षं भुक्ते संवस्वरेग सः ॥ —च. पृ. ९४००

होने वाली प्रकृति की लीला भी श्रारिष्ट द्योतक है। भावार्य ने उपयुक्त गाथा में चन्द्रमा के विकृत रूप दर्शन को एक वर्ष पूर्व से ही मृत्यु सूचक बताया है। संहिता श्राथों में चन्द्रमा कालाल भाभायुक्त दर्शन एवं उसका प्रहण के श्रभाव में भी शहण असे रूप का दर्शन करना एक वर्ष पूर्व से ही मृत्यु की सूचना का कारण माना है।

तह स्ररस्त । य विंबं णिएइ छिंद अरोपरू वेहिं। तस्स भणिज्जइ आज विरसेगं सत्थइ तेहिं। १४६॥ तथा सूर्यस्य च बिम्बं परयित कुद्रमनेकरूपैः। तस्य भएयत अरायुर्वपैकं शास्त्रविद्धः॥ ४६॥

श्रर्थ—निमित्त शास्त्र के मर्मन विद्वानों का कथन है कि जो व्यक्ति सूर्य विम्ब को विद्वपूर्ण श्रीर श्रनेक रूपों में देखता है, वह एक वर्ष जोवित रहता है।

\*तै। यत्र विहीयते चन्द्रमा इवादित्यो दश्यते न रश्मयः प्रादुर्भवान्ते लोहिनी यै।भेवति यथा मजिष्ठा व्यस्तः पायुः काककुलायगन्धिकमस्य शिग्नेवायति संपरे-तो ऽस्यात्मा न चिरमिव जीविष्यति विद्यात् । स यत्कग्याियं मन्येत तत्कुर्वोत यदन्ति यच्च दूरक इति सम जपेदादित्प्रयत्नत्य रेतस इत्येका यत्र ब्रह्मा पत्रमानेति स्वलु-द्वयं तमसस्परीत्येका । श्राथाि यत्र छिद्र इवादित्यो दश्यते रथनािनारिवाभिष्यायेत छिद्रां वा छायां परयेत्तद्पयेशमेव विद्यात्॥ —श्र श्रा पृ. १३%

इन्दुसुष्णं रिव शीतं छिदं भूमै। रवाविष ।
जिद्धां श्यामां सुरंब कोकनदां न यदेच्यते ॥—यो. शा. प. ४१लो. १५६
प्रारुभारती ध्रुवं चैव विष्णोस्त्रीणि पदानि च !
प्रायुर्दीना न पश्यित्त चतुर्य मातृमण्डलम् ॥
नासार्ध्र भूयुगं जिद्धा मुखं चैव न पश्यित ।
कर्णधोषं न जानाति स गच्छेद्यममिन्दरम् ॥
रान्ता दाहोऽभितपति दिवा जायते शीनलत्वं,
कर्णदे श्लेष्मा विरसवदनं कुकुमाकारनेत्रे ।
जिद्धा कृष्णा वहति च सदा स्थ्ल सुद्धा च नादी,
तद्धेषण्यं स्मरणामधुना रामरामेति नाम्नः ॥ —यो. र. पृ. ७
प्रारुभती ध्रुवं चैव नभो संद्धिनी तथा ।
स्वनासं म च चन्दाइमायुद्दीनो न पश्यित ॥ —धर्म सि. पृ. ३६६

विवेचन—प्राइतिक ज्योतिष शास्त्र में प्रकृति के चिन्हों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि प्रधान रूप से सूर्य और चन्द्र ये दो ग्रह हैं, इनकी गति भार स्थिति का तो प्राणियों के जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है पर इनके रूप दर्शन और आकार दर्शन का भी प्रभाव पड़ता है। समस्त प्राणी पति दिन इनके अवलोकन से अपने कर्चन्य मार्ग को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक प्राणी के शरीर की बनावट सार जगत के समान है तथा उसके संचालन के नियम भी सार जगत के नियमों से मिलते हैं। इस्र लिए व्यक्ति इनके दर्शन से अपने शरीर की स्थित के सम्यन्थ में पूर्णकान माप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है शरीर की आभ्यन्तरिक रचना के विकृत होने पर बाह्य सार जगत की रचना भी विकृत पड़ती है। वर्तमान में, योग शक्ति के न होने के कारण साधारण व्यक्ति आन्तरिक सीर जगत की रचना की विकृत को नहीं देख पाते हैं। इस्र लिए उन्हें बाह्य सीर जगत को विकृत को नहीं देख पाते हैं। इस्त लिए उन्हें बाह्य सीर जगत को विकार युक्त देखने पर आन्तरिक सीर जगत की विकृति का अनुमान कर लेना चाहिए।

निमित्त शास्त्र के घुरन्धर काचायों ने अपने दिव्यक्षान द्वारा आन्तरिक सार जगत के स्वरूप को पूर्ण क्षात कर याद्य सार जगत के साथ समानता दिखलाई है। इसीलिए तारा, नवच, सूर्य और चन्द्र आदि के विकृत दर्शन को मृत्यु का सूचक कहा है।

रवि—चंदं तह तारा विच्छाया बहुबिहा य छिद्दा य । जो गियइ तस्स भिष्यं विरसेगं जीविश्वं इत्य ॥४७॥ रवि-चन्द्री तथा तारा विच्छायान् बहुविधांश्व छैदांश्व । यः प्रयति तस्य भिष्तं वर्षेकं जीवितमत्र ॥ ४०॥

श्चर्य—जो सूर्य, चन्द्र पवंताराश्चों को कान्तिस्वरूप परिवर्तन क्राते हुए एवं नाना प्रकार से छिद्र पूर्ण देखता है, उसका जीवन एक वर्ष का कहा गया है।

बिवेचन —सूर्य, चन्द्र ग्रीर "ताग्रशों का कान्ति स्वरूप ग्राभ्यन्तरिक सोर जगत के स्वरूप कासांकेतिक है. उसनें परिवर्तका देखने से श्रन्तरिक शरीर की चचना में रास यनिक विश्लेषण का स संकेत प्राप्त होता है। मनुष्य के बाह्य ग्रीर ग्राभ्यन्तरिक दोनों ही व्यक्तित्वों का ज्योतिः—तेजस शरीर के कारण सीर जगत से पर्याप्त सम्बन्ध है। सीर जगत के सात ग्रह मनुष्य के बाद्य आभ्यन्तरिक व्यक्तित्व के विचार, अनुभव किया तथा अन्तः करण के प्रतीक माने गये आचार्य ने इसी वेशानिक सिद्ध न्त के आधार पर स्थ, चन्द्र और ताराओं की कांति के परिवर्तनशील दर्शन को मृत्यु का स्वक कहा है। बास्तव में सीर जगत से हमें प्रत्यक्त रूप में प्रकाश, तेज आदि जीवन शक्ति धारक वस्तुपँ ता मिलती ही हैं, पर इनसे अनेक जीवन के रहस्यों का पता भी लग जाता है। यदि स्यक्ति इन जीवन के रहस्यों का सम्यक झान प्राप्त कर ले तो वह अपने भावी जीवन को सुख मय बना सकता है। कुपय में घसीटने वाले मिथ्याचार और बासनाओं का स्थाग कर अपने जीवन को दिश्य यांचे में हाल सकता है। निमित्त शास्त्र प्रकृति के इन रहस्यमयी झान-विश्वानों पर प्रकाश डालता है और पहले से ही प्रकृति परिवर्तन हारा कर्तव्य की स्चना वे देता है।

पदस्य रिष्टों द्वारा निकट मृत्यु का मान दीनयसिद्वा हु एगा अयोगरूवा हु जो गियच्छेइ। तस्स लहु होइ मरणं कि बहुगा इह पलावेगा ॥४८॥ दीपकशिखां खल्नेकामनेकरूपां खलु यः प्रयति।

तस्य लघु भवति मरणं कि बहुनह प्रलापेन ॥४=॥

अर्थ-जो व्यक्ति दीपक के प्रकाश की लो को अनेक रूपमें देखता है, यह तुरन्त मर जाता है। इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं :

उत्तमदुमं हि पिच्छइ हिमदइदिमवाग्यलेण वा न्णं। लहु होइ तस्स मरणं पयंपियं मुखिवरिदेहिं ॥४९॥ उत्तमटुमं हि पश्यति हिमदग्यमिवानलेन वा नृतम्। लघु भवित तस्य मरणं प्रजिह्मतं मुनिवरेन्द्रैः ॥४६॥

मर्थ-श्रेष्ठ मुनियों का कथन है कि जो व्यक्ति सत्यधिक उन्नतम् तार् मृत को मन्निया गीत से जलते हुए देखे तो उसकी मृत्यु निकट समय में होती है। विवेचन—प्रम्थान्तरों में पहस्थ रिधों द्वारा निकट मृत्यु का कथन करते दूप बताया गया है कि जो व्यक्ति\* बृद्धों की बढ़ी सघन पंकि को दूर से विज्ञ-भिन्न और विलग देखे, जिसके पर का चिन्द की चहु या घूल में लंडित दिखलाई पड़े, जिसका कफ जल में फेंकने से दूव जाय, जिसके मुख में तर्जनी, मध्यमा और अनामिका ये तीनों अंगुलियां साथ जोड़कर व समाय, स्नान करने पर जिसके मस्तक से घूम शिखा निकले और जिसके मस्तक पर खाली मुँह बाला पकी बैठे वह शीच मरण को प्राप्त होता है। एक स्थान पर परों की अंगुलियों के नखों की आभा का नील वर्ण मय होना तथा तद्वत् चन्द्र विम्व का अकारण दर्शन करना अरिष्ट सूचक बताया है।

पदस्य रिष्टों द्वारा तीन मास की बायु के चिन्ह

×सत्त दिणाईँ खियच्छद्र रिव-सिस-ताराण जो सुईं विंवं !

भनमाणं तस्साऊ होइ तिमासं न सन्देहः ॥५०॥

सप्त दिनानि परयित रिव-शिश-ताराणां यः शुभं विम्बम् ।

अमन्तं तस्यायुर्भवित त्रीन् मासान् न सन्देहः ॥५०॥

श्रुष्टायां विधोने ध्रुवमृद्धमालामालोक्तयेयो न च वात्रचक्रम्। खंडम्पदं मस्य च कर्दमादै। कफ्रस्च्युतो मज़्जिति चाम्युचुम्यी ॥ चरः पुरः शुष्यिति यस्य चाई न मान्ति तिस्रों ऽगुलयस्च वक्त्रे। स्नातस्य मुद्धन्यपि धूमवल्ली निलीयते रिक्तमुखः खगो वा॥ नाकीर्याकर्णः श्रुणुयाच्च घोषं नो वा सुभुक्षोपि धृति विधक्ते। निश्रीरकस्मात्मुतरां च सुभीः कृशः स्थवीयानपि योप्यकस्मात्॥ -वि. वा. वृ. पृ. ६७

प्रविच्छाए पेच्छती रिन-ससि-तारागरो जियह बरिसं ।

ग्रह सब्बहा न पच्छेति अच्छह खुम्मासमेन जह ॥

तह रिव-सिरिविंगांग भूमहर्णा पास इ अकम्हा ।

जो निरसंसर्ग वियाणमु बारस दिवसाणि तहसान ॥

जो पुरा दो रिविविम्बे पासइ नासइ स मासतियगेंगा ।

रिविविम्बेगतिरिक्डे पेच्छिति मिर्मिर ग्रह तहुंता ॥—सं. रै.गा. १६३-१६४

भर्थ-यदि सात दिनों तक रिव, शशि एवं ताराभों के विस्थें को नावता हुआ देखे तो निस्संदेह उसका जीवन केवल तीन मास का होता है।

विवेचन-ग्रंथान्तरों में इसी प्रकार के अन्य रिष्टों का कथन दारते हुए बताया गया है कि जो तीन दिन तक सच्छिद्र चन्द्रमा को आकाश मएडल में देखता है तथा रवि मएडल का रात्रि में दर्शन करता है और जिसे उल्का एवं इन्द्र धनुष का रात्रिमें दर्शन होता है वह तीन महीने संसार में जीवित रहता है। यदि श्राकाश से इस्ते हुए तारे रात में दिखलाई पर्दे तथा रात को आकाश में एक विचित्र करपन मालूम पढे तो तीन महीने की अवशिष्ट श्राय समभनी चाहिये। रात को श्रकारण चन्द्रमण्डल म्लान श्रीर दिन को श्रकारण ही रिव मएडल म्लान दिखा और पड़े तो तीन मास की शेष आयु जाननी चाहिये। यदि दिन में सहसा रवि मगडल कृष्ण वर्ण और रात में इसी प्रकार चन्द्र मगडल रक्त वर्ण िसलाई पडे तो तीनमास की आयु सममनी चाहिये। चन्द्रमा और रवि से रिष्ट बाब प्राप्त करने के लिये स्नान ऋदि करके पहले कहे मंत्र का २१ बार जाए करके तब रिष्ट दर्शन करना चाहिये। साधारणतया व्यक्ति में रिष्ट दर्शन की योग्यता नहीं रहती है जिससे वह अपने शुभाशुभ, इष्टानिष्ट को ज्ञात करने में असमर्थ रहता है जिन व्यक्तियों में योग शक्ति होती है या जिनकी आत्मा विशेष पित्र होती है वे चन्द्र और रिव के दर्शन द्वारा सहज में आय कात कर लेते हैं। इसी कारण आचार्य ने इस प्रस्तुत प्रकरण के पूर्ध में ही रिष्ट दर्शन की विधि बतलाई है।

प्योतिष शास्त्र में रिव श्रीर चन्द्रमा ही प्रधान रूप से समस्त सुख दुखों को श्रभिव्यक्त करने वाले माने गये हैं। उनकी गति, स्थिति, उच्च, नीच, वकी, मार्गी श्रादि के द्वारा तो श्रायु का निर्णय किया ही जाता है, पर इनके श्रयलोकन से भी श्रायु का निश्चय विया जा सकता है। श्राचार्य ने प्रस्तुत गाथा में स्थ-चन्द्र श्रयलोकन के ही कुञ्जैनियम बतलाये हैं। स्यं, चन्त्र, दर्शन द्वारा चार दिन एवं घटिका रोष आयु के ज्ञात करने के चिन्ह रिव-चंदाणं पिच्छइ चऊसु विदिमासु विवाई। चउघाडिआ चउदिणाई चउहिसँ तह य चउछिई।।५१॥

रवि-चन्द्रयोः पर्दितं चनसृषु विदित्तु चलारि बिम्बानि । चतक्रो ६टिकाश्वलारि दिनानि चतसृषु दित्तु तथा च चलारि छिद्राणि ॥५१॥

शर्थ- जो सूर्य या चन्द्रमा के चार बिम्बों को चारों विदिशाओं के कोर्लो पर देखे वह चार घटिका-एक घंटा छत्तीस मिनिट जीवित रहेगा भीर जो दोनों के चार दुक दे चारों दिशाओं में देखे वह चार दिन जीवित रहेगा।

विवेचन—इसी प्रकार के श्वरिष्टों का वर्णन श्रन्यत्र भी लिखा मिलता है कि दिशाओं में सूर्य के अनेक सिख्द दुकड़े दिखलाई एड़े तो वह व्यक्ति चार मास या चार एक में मृत्यु को प्राप्त होता है चन्द्रमा के आठ दुकडे-चार चारों दिशाओं में और चार विदिशा के चारों कोशों में दिखलाई एड़े तो वह स्यक्ति झाठ दिन के भी.तर मृत्यु को प्राप्त होता है।

इन रिष्टों के अतिरिक्त जो ×मनुष्य सदा दक्षिण दिशा के आकाश में मेघका अस्तित्व न होने पर भी बिजली की प्रभा के साथ प्रचएड और चञ्चल आकाश को देखता है वह मनुष्य चार महीने में मरण को प्राप्त हो आता है।

षः मास, दो मास, एक मास भीर पन्द्रह दिन के भायु-धोतक-चिन्ह पज्यसम्मि तहा खिडुं मासेक्कं छत्ति तह य जुगलं च । जह कमसो सो जीवह दह दिश्महाइं पच्वोदच्वा (य पच्वं वा)।।५२॥

मध्ये तथा ख्रिदं मासैकं पिंडिनि तथा च युगलं च । यथाक्रमशः स जीवित दश दिवसांश्व पर्व वा ॥५२॥

<sup>×</sup>यदभ्रहीने ऽपि विवत्यन् नसिहलोल विवातप्रभया प्रपश्यति । यमस्य दिग्मागगतं निरंतरं प्रयात्यसा मारुचतुष्टयाहिनम् ॥

शर्थ—यदि कोई ध्यक्ति सूर्य श्रीर चन्द्र के बारों दिशा के दुकड़ों में छिद्र दर्शन करे तो यह क्रमशः एक मास, छः मास, दो मास श्रीर दस या पन्द्रह दिन जीवित रहता है। पूर्व दिशा में सूर्य या चन्द्रमा के दुकड़े में छिद्र देखने से एक मास श्रायुः, पश्चिम दिशा में सूर्य या चन्द्रमा के दुकड़े में छिद्र देखने से छ : मास श्रायुः, पश्चिम दिशा में सूर्य या चन्द्रमा के दुकड़े में छिद्र देखने से छ : मास श्रायुः, उत्तर दिशा में सूर्य या चन्द्रमा के दुकड़े में छिद्र दर्शन करने सं दस या पन्द्रह दिन की श्रायु समझनी चाहिए।

विवेचन-शरीर झास्त्र के विशेषकों ने मन की रचना का स्वरूप कतलाते हुए मनोवृत्ति के प्रमाणवृत्ति, विवर्धवृत्ति, निद्रावृत्ति श्रीर स्मृतिवृत्ति ये पांच भेद बतलाये हैं। जागरूक प्राणियों में प्राण्-मुत्ति, विकल्पवृत्ति श्रीर स्मृतिवृत्ति ये तीन प्रधान रूपसे पाई जाती हैं निद्रावृक्ति ग्रीर विपर्यवृक्ति का सद्भाव रहता तो सभी संक्षी मन सहित माणियोंमें है, पर इसका प्रयोग प्रमादी र्जः वों के होता है। जो जीव विशेष कानवान हैं या चरित्र शुद्धि के कारण जिनकी ज्ञातमा पवित्र हो गई है. वे मन के धर्य, उपपत्ति, स्मर्ण, आंन्ति, कल्पना, मनोरध षृति, कमा, सत्-त्रसत् एवं स्थिरता इन नी गुणों में से उपपत्ति कीर स्मरण गुण का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इस गुण के प्रयोग में इतना वैशिष्ट्य रहता है कि वह जीव मृत्यु के पूर्व से ही बाह्य निमिलों को देखने लगता है। जिस व्यक्ति के मन का उपपत्ति गुण जितना प्रकट रूप में ग्हेगा, वह उतने ही स्पष्ट रूप में रिष्टों का दर्शन करेगा। जैन आयुर्वेद शास्त्र के शहचिकित्सा और कालारिष्ट प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपपन्ति गुण द्वारा चन्द्रमा और सूर्य के दुक्तडों के दर्शन का उल्लेख है। सर्व साधारण को मृत्यु के पूर्व च।रों दिशाओं में चन्द्रमाया सूर्य के सिछद्व दकडे नहीं दिखलाई पडते हैं। किन्तु पूर्व जनम के शुभोदय या इस भव के श्रमकार्यों द्वारा जिन व्यक्तियों में प्रमाण मनोवृत्ति वर्तमान है क्रीर जो उपपत्ति गुण का प्रयंग करना जानते हैं, वे मृत्यु के कई वर्ष पहले से ही रिष्टों का दर्शन करने लगते हैं।

शारीरिक शैथिल्य से उत्पन्न होने बाले रिष्टों का दर्शन तो सभी प्राणी करते हैं, क्योंकि ये रिष्ट फाँख, नाक, कान मुँह, नाभि मलद्वार मूर्त्रेद्विय और हाथ या पर की बड़ी भ्रंगुलियों द्वारा प्रकट होते हैं। शरीर शास्त्र में इसका प्रधान कारण यह बताया गया है कि मजुष्य के प्राण इन्हीं स्थानों से निकलते हैं। इसियं इन्हीं स्थानों में रिष्ट प्रकट होते हैं। लेकिन जिन रिष्टों का सम्बन्ध बाह्य पदांथों से है वे मनकी सहायता से इंद्रियों द्वारा खनगत किये जाते हैं। जिन व्यक्तियों की मानसिक्त शक्ति विश्लेषणात्मक नहीं होगी, वे बाह्य रिष्टों का दर्शन नहीं कर सकते हैं। वाह्य रिष्टों के मन के सम्बन्ध के कारण आयुर्वेद के कालारिष्ट प्रकरण में प्रधान दो मेद बताये हैं। एक वे रिष्ट हैं जिन्हें व्यक्ति मनकी विकल्पवृत्ति द्वारा विश्लेषण कर अनगत करता है और दूसने वे हैं जो पहले प्रमाण वृत्ति और स्थृतिवृत्ति की प्रयोग शाला में प्रविष्ट हो गसायनिक किया द्वारा इन्द्रिय श्राह्य होते हैं। ये मन की कियाप इतनी तेजी से होती हैं कि शाणी को अनुभव नहीं हो पाता है।

श्राचार्य ने प्रस्तुत गाथा में जिन मरण्चिन्हों का उल्लेख किया है वे दूसरी कोटि के हैं।

बारह दिन की आयु द्योतक रिष्ट

बहुछिहं निवडंतं रवि-ससि-विवं निश्चच्छए जो हु । भूमीए तस्साऊ बारस दियहाइ णिहिद्दों ॥४३॥ बहुछिदं निपतन्तं रिव-शशिविम्बं परयित यः खलु ।

भूम्यां तस्यायुर्दादश दिवसानिर्दिष्टम् ॥ ५३ ॥

श्रर्थ—यदि कोई व्यक्ति ग्वि श्रीर चन्द्रमा के बिम्बी को श्रानेक छिद्रों से पूर्ण या गिग्ते हुए देखे तो उसकी श्रायु पृथ्वी पर १२ दिन की कही गई है।

विवेचन-स्मी प्रकार के अन्य रिष्टों का वर्णन अन्यत्र भी मिलता है। संवेपरंगशाला× नामक अन्य में बताया गया है कि

> ×तह रिव-सिस विवासं भूपवरं पासे इ अहमम्हा । जो निस्संसरं विवासासु वारस दिवसाणि तस्याउ ॥ जो पुरा टो रिविवम्बे पासइ नासइ स मासतियगेण । विविवमंतरिच्छे पैच्छति अमिरं छह लहुं ता ॥ श्रंजरापुंजयगासं विवं सयलं छाएसस रिवणो स । जो पेच्छइ सो गच्छइ जमाणां वारसदिसंतो ॥

—# रं. गा. १६४, १६x, १६६

जो व्यक्ति सूर्य विम्ह में काले चिन्हों के समुदाय दर्शन करे तथा जिसे सूर्य विम्ह में चन्द्र विम्ह के समान कलंक दिखलाई पड़े चह १२ दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रद्मुतसागर में इसी प्रकार के मरण-विन्हों का कथन करते हुए बताया है कि जिसे ताराओं में नीले घन्ये दिखलाई पड़े तथा सूर्य विम्ह नाचता हुआ पृथ्वी पर गिरता दृष्टिगोचर हो वह १२ दिन जीवित रहता है। प्रद्मुततरंगिणी में १२ दिन के रिप्टों का निरूपण करते हुए लिखा है कि जिल ब्यक्ति को इन्द्र धनुष दूटता सा दिखलाई पड़े और गुक प्रह का तेज फीका दिखलाई पड़े तथा श्रवन्थती तारा काला और नील वर्ण का दिखलाई पड़े, वह इस पृथ्वी पर १२ दिन जीवित रहता है।

श्रायुर्वेद में इसी प्रशार + १२ दिन के मरण चिन्हों का निक-पण करते हुए बताया है कि जब मनुष्य श्रकारण ही अपने शरीर में मुद्दें की गन्ध श्रनुभव करे, श्रकारण ही शरीर में पीड़ा बतलाता हो, जायते हुए भी स्वप्न युक्त-मनुष्य के समान दिखलाई पड़ता हो, अपने वालों को विपरीत रूपमें-कुटिल देशों को सरल रूपमें श्रीर सरल केशों को कुटिल रूप में, काले वालों को सफेद रूप में श्रार सफेद बालों को काले रूप में देखता हो, तो उस समय उसकी श्रायु १२ दिन की सममनी चाहिये।

चार दिन की अवशेष आयु के रिष् ताराओ रिब-चंदं नीलं पिच्छेइ जो हु तस्साऊ । दियहचउकं दिहो इय भिराअं म्रणिवरिंदेहि ॥५४॥

+ यदा शरीरं शवगन्धतां वदेदकारणादेव वदन्ति वेदना ।
प्रबुद्ध वा स्वप्नत्यैव यो नरः स जीवति द्वादशरात्रमेव ॥
—क. प्र. ७०६

व्याकृतानि विवर्णानि विसंख्योपगतानि च । विनिमेत्तानि पश्यन्ति रूपाएयायुःचये नराः ॥ यश्च पश्यत्यदृश्यान्वै दृश्यान्यथं न पश्यति ॥ इत्यादि,

—च. सं. श्र. ४, श्लो. १४-२•

तारा रिव-चन्द्री नीली परयिन यः खनु तस्यायुः। दिवसचतुष्कं दिष्टमिति भणितं मुनिवरेन्द्रैः॥५४॥

.र्य-यदि सूर्य, चन्द्रमा श्रीर तारा विम्त्र नीले दिललाई पहें तो मुनियों के द्वारा उसका जीवन चार दिन का कहा गया है।

छः दिन मी अवशेष आयु के रिष्ट

धूमायंतं पिच्छइ रिब-सिस बिंबं च महत पजलंतं । सो स्रह दिशाइ जीवइ जल-सिहरं चिऊ पमुच्चंतं ॥५५॥ धूमायत्तं प्रयित रिब-शिशविम्बं चाथवा प्रज्वलन्तम् । स षड्दिनानि जीवति जल-रुविर एव प्रमुखन्तम् ॥५५॥

अर्थ-यदि कोई व्यक्ति सूर्य त्रोर चन्द्र बिम्ब में से धुँत्र। निकलता हुत्रा देखे, सूर्य ब्रोग चन्द्र बिम्य को जलने हुए देखे अथवा सूर्य त्रोर चन्द्र बिम्ब में से जल या रूप निकलने हुए देखे तो वह छः दिन जीवित रहता है।

छः मास की श्राय द्योतक पदस्य रिष्ट

चंद (सिंत) सूराण (ग्रं) विच्छइ कज्जलरेह व्य मज्भदेनंमि । सो जीवइ छम्मासं सिद्धं सत्थाणुमारेण ॥ ५६॥ शशिसूर्ययोः पश्यति कज्जलरेखामित्र मध्येदेशे । स जीविक जनासाञ्जिष्टं शास्त्रानुसारेण ॥५६॥

श्रर्थ—प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि जिने स्र्य श्रौर चन्द्रमा के मध्य भाग में काले रंग या सुरमई रंग की रेखा दिख-लाई पड़े वह छः मास जीवित रहता है।

विवेचन-प्रती शव के रिष्टों के समान अन्य ये थों में रिष्टों का निकपण करते हुए अताया है कि चन्द्र बिस्व में लाल रंग के धन्धे और सूर्य बिस्व में काले रंग के धन्बे दिखलाई पड़ें तो बह ज्यक्ति छः महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक स्थान पर सूर्य विस्व को लोहित वर्ण और चद्र बिस्व को हरित वर्ण का दिखलाई पड़ना भी रिष्ट बताया है, इस रिष्ट दर्शन से छः मास या नौ मास के भीतर मृत्यु का होना बतलाया गया है। भिन्नं सरेहि पिच्छा रिव-सिस बिंबं च अहव खंडं च । तस्स छम्मासं आऊ इस्र सिष्टं पुन्वपुरिसेहिं ॥५७॥ भिन्नं शरैः परयि रिव-शिश बिम्बं चाध्वा खर्णं च । तस्य परमासानायुरिति शिष्टं पूर्वपुरुषैः ॥ ५७॥

श्रंथ--पूर्वाचायों का कथन है कि जो व्यक्ति सूर्य या चनद्रमा के बिम्ब को वाणों से बिद्ध देखे या उनका कोई श्रंश देखे तो बह इह महीने जीवित रहता है-उसकी इः महीने की श्रायु शेष रहती है।

विवेचन—उयोतिष शास्त्र में सूर्य दर्शन और चन्द्र दर्शन के अन्य रिष्टों का कथन करते हुए बतलाया है कि जो ×व्यक्ति सूर्य को किरण रहित देखता है तथा चन्द्रमा की किरणों का भी दर्शन नहीं करता है, वह छः महीने जीवित रहता है। जिन्हें आकाश अमण्डल का सम्यक परिचय है, वे यदि चन्द्रमा को मंगल और गुरु के मध्य में देखें तथा जाज्वस्यमान शुक्र प्रद गुरु के सामानान्तर दिखलाई पढ़े और भीन राशि का स्थिति चञ्चल माल्म हो तो छः मास की शेष आयु समक्षती चाहिए।

स्य रोहिणी नभन के पास उस समय दिखलाई पड़े जिस समय उसकी स्थिति आश्लेपानक्षत्रके चतुर्थ च एए में हो और चन्द्रमा रोहिणी न तात्र में रहते हुए भी मघा में दिखलाई पड़े तो पांच मास की आयु अवशेष सममनी चाहिए। यदि चन्द्रमा सिंच्छुद्र सूर्य मण्डल के जारों और घूमता हुआ दृष्टिगोचर हो और सूर्य तीरों के द्वारा बेधा गया सा दिखलाई पड़े तो उस ब्यक्ति की तीनमदीने से लेकर छः मास के बीच में मृत्यु होती है। 'जलोक्ष्यप्रदीप, में प्रह स्थिति द्वारा सूर्य और चन्द्र के रिष्टों का निरूपण करते हुए बताया है कि जिस समय व्यक्ति की दृष्टि लम्बरूप में पृथ्वी पर

प्रश्येद्धरमि विनिर्मुकं सूर्यमिन्दुमत्तांञ्चनम् । तारामजनकल्पां तु शुष्के वाऽप्योष्टतालुके "भूमिच्छ्वं रिविच्छदं श्रक्तमाद्यः प्रपश्यति । यस्यैतल्लच्चंण तस्य वर्गमासान् मरणम् दिशेत् ॥ श्र. सा. पृ. ४२१

<sup>≠</sup>च्च. तं. पृ. ७४--४७ तथा सं. रं ऋरिट्टदार प्र.

नहीं पढे और चन्द्रमा के ऊपर सीधी दृष्टि रेखा रूप में नहीं पढे उस समय रिष्ट योग होता है। इस योग से तीन महीने के भीतर मृत्यु होती है। जैन निमित्त शास्त्र में सूर्य का आयाताकार में दर्शन होना और चन्द्रमा का। नाना अनिश्चित आकारों में दखलाई पड़ना स्वः महीने से पूर्व प्रकट होने वाले मरण चिन्हों में परिगणित किया गया है।

निकट मरण चोतक चिन्ह

पभर्षेइ निसा दिश्वहं दिश्वहं रयखी दू जो परंपेइ । तस्स लहुहोइ मरणं कि बहुखा इय वियप्पेहिं ॥४८॥ प्रभवति निशां दिवसं दिवसं रजनीं खलु यः प्रजल्यति । तस्य लघु भवति मरणं कि बहुनेति विकल्पैः॥ ५८॥

शर्थ —यदि किसी व्यक्ति को दिन की रात श्रीर रात का दिन दिखलाई पड़े शीर वह वैसा ही कहे भी तो, उसकी सृत्यु निकट सममनी चाहिये, इसमें संदेह करने का स्थान ही कहां है?

विवेचन - श्रीर शास्त्र का कथन है कि जब तक मन और हिन्द्रयां अपनी अपनी नियत स्थित में रहती हैं तब तक व्यक्ति का मस्तिष्क समुखित कार्य करता है, लेकिन जिस समय इंद्रियों के संजालित करने वाने परमाणु विघटित होने लगते हैं उस समय मस्तिष्क शक्ति में निवंतता आ जाती है और व्यक्ति अपने ज्ञान का विकृत कप देखने लगता है। इस विकृति का विश्लेषण करते हुए मानसिक अवस्था के सिस, मृद, विकिस, एकाम और निवंद्ध ये पांच मेद बतलाये हैं। जब तक श्रीर और मन स्वस्थ और श्रद्ध हैं तब तक व्यक्ति के मन की सिसायस्था या एकामायस्था रहती है। अभ्यासवश स्वस्थ और सदावारी व्यक्ति एकामायस्था की पराकाश को प्राप्त कर निवद्धावस्था को मास करता है। साधारण कोटि के जीवों की मृद या सिसायस्था ही रहती हैं। लेकिन जिस समय मरण निकट आ जाता है उस समय साधारण कोटि के व्यक्ति की इंद्रिय शक्ति के सीण हो जाने के कारण विकिस मान-सिक अवस्था प्रकट हो जाती है। और व्यक्ति को संसार के पदार्थ

अमरूप में विखा आई पड़ने लगते हैं। जो व्यक्ति विशेष ज्ञानवान् और वारित्रवान् हैं उन्हें इस प्रकार के अम घोतक रिष्ट नहीं मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इदियों की शक्ति अन्त समय तक यथार्थरूप में वर्तमान रहती है, इसलिये दिन की रात और रात का दिन दिखलाई पड़न। यह रिष्ट सर्वसाधारण जीवों की अपेद्या से कहा है। और यह रिष्टः इतना प्रवल है कि इसके दिखलाई पड़ते ही दो—चार दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि मस्तिष्क में केन्द्रीभूत ज्ञान तन्तुओं के विघटित या शिथल हो जाने पर इस शरीर में आतमा की स्थित कायम रहना उपयुक्त नहीं होता है। क्योंकि शरीर मेदिर का सबसे प्रधान और उपयोगी भाग मस्तिष्क ही है, अतः इसके विकृत होने पर इस शरीर की स्थित संभव नहीं।

श्रायुर्वेद के शारीर स्थान में शरीर के विभिन्न श्रेगों की वना-वट श्रीर उसकी स्थित का प्रतिपादन करते हुए चतायागया है कि श्रांख कान श्रीर नाक ये तीन ऐसे श्रंग हैं जिनके जर्जिरित होने पर शरीर-स्थित का कायम रहना संभव नहीं। गत का दिन श्रीर दिन की रात यह स्थिति इन श्रंगों के जर्जिरित होने पर ही विखलाई पड़ती है। श्राचार्य हे प्रस्तुत गाथा में इसी तत्व को लेकर एक सुन्दर रिष्ट का निक्ष्णण किया है।

तत्त्वण के मृत्यु चिन्ह

दिव्यसिही पजलन्तो न मुखइ पभगेई सीयलो एसो । सो मरइ तंमि काले जई रक्खई तियसणाहो वि ५९॥ दिव्यशिखिनं प्रज्वलन्तं न जानाति प्रभगिति शीतल एषः स म्रियते तस्मिन् काले यदि रक्षति त्रिदशनाथोऽपि ॥ ५६॥

श्रथं — जो चमकते हुए सूर्य का श्रातुमव नहीं करता, बलिक उत्तरा उसे ठंडा बतलाता है, वह इन्द्र के द्वारा रक्षा किये जाने पर भी उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।

## रिष्टसमुख्यय

सात दिन की आयु के बोतक चिन्ह

कुच्चस्सुवरिम्मि जलं दीयंतं दिणतयं च परिसुसइ । सो जीवइ सचदिगां किसहे सुक्किम्मि विदरीए ॥ ६०॥ कुचिस्योपरि जलं दीयमानं दिनत्रयं च परिशुष्यति । स जीवति सप्त दिनानि कृष्णे शुल्के विपरीतम् ॥ ६०॥

श्चर्य—जिसकी म्ंड्रों पर पानी रखने से तीन दिन के चन्त तक स्ख जाता है वह सात दिन जीवित रहता है, यह रिष्ट प्रक्रिया कृष्ण पत्त की है। शुक्ल पक्ष में इससे विषरीत अर्थात् तीन दिन तक पानी के नहीं स्खने पर सात दिन की आयु समभती चाहिये।

विवेचन-इस नाथा में 'दिशंतयं' के स्थान पर 'दिएगंतयं' ऐसा भी पाठान्तर मिलता है। इस पाठान्तर को मान लेने पर इसका क्रर्थ इस प्रकार होगा कि जिस की मुंहों पर पानी रखने से सायङ्काल तक सुख जाना है वह सात दिन तक जीवित रहता है, ले केन यह प्रक्रिया सिर्फ दिन में भाय परीक्षण के लिये है। गत में बाय परीक्षण के लिये इसके विपरीत—मुंबी पर रात के बारंभ से ही पानी रखने पर प्रातःकाल तक न सुखे तो सात दिन की श्राय समभनी चाहिये। ऊपर वाले अर्थ की अपेका नीचे वाला यह ऋषी अधिक संगत मालुम पड़ता है। क्योंकि आयु परीदास के लिये तीन दिनतक मुंबों पर पानी रखना अस्वाभा विक-सा मालूम पहता है। रिशे के प्रतिपादक अन्य अन्थों में भी उपर्युक्त आश्रय के रिष्ट का कथन मिनता है। अध्युर्वेद में रोगी की असाध्य अवस्था में इस ढंग से आयु परीजा करने की प्रक्रिया बतलाई गई है। वहां नख, लिंग और मुंबों पर पानी रखने का विघान है। एक स्थान पर कृष्ण और शुक्ल पहा की अपेका से विभिन्न प्रकार से जल के छिटि देकर उनके सुखने भीर न सुखने से भागु का निर्णय किया गया है।

भरिकण तंदुलाणं रज्महं कूरं (य) अंजली तस्स । -ऊले अहि आपुर्णणं जह भत्तो होह लहु मंच्यू ॥ ६१ ॥ भृता तगडुलानां रथ्यते कूरं चांजिं तस्य । जनो ऽधिक पूर्गा यदि भक्तो मवति लघु मृत्युः ॥ ६१ ॥

शर्थ-एक श्रञ्जली-चाँवल लेकर भात बनाया जाय, यदि पक्त जाने के श्रनन्तर भात उस शक्षती परिणाम से कम या श्रधिक हो तो उसकी निकट मृत्यु समक्षती चाहिए।

भोत्र्यण-सयण-गेहे व हर्ड मिन्हंति जस्स रिट्ठाऊ । धावन्ति हु गहिएंग कुंगति गेहं व लहु मच्चू ॥६२॥ भोजन-शयन-गृहेषु वास्थि मुञ्चन्ति यस्य रिष्टायुः । धावन्ति खलु गृहीतेन कुर्वन्ति गेहं वा लघु मृत्युः ॥६२॥

श्रथं —यदि किपी के रसोई घर या शयत गृह में हड़ी रखी हो या हड़ी लेकर कोई भागता हुआ दृष्टि गोचर हो तो वह व्यक्ति या उनके परिवार का कोई अन्य व्यक्ति अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है।

एक मास की श्रायु श्रवगत करने के रिष्ट श्राहिंमतिऊष सुत्तं चलणं मिकिउष तेण संभाए । पुण्रावि पहायमिक ऊषो सुत्तस्मि जियह मासिक्कं ॥६३॥ श्रामिमन्त्र्य सूत्रं चरणं मापियत्या तेन सन्व्यायाम् । पुनरिष प्रभातमापित ऊने सूत्रे जीवित मासैकम् ॥६३॥

म्रथ-मन्त्र स्रों हीं एमो अरहंताएं कमले-कमले विमले विमले उदरदेवि इटिमिटि पुर्लिदिनि स्वाहा, से सूत को मंत्रित कर उससे सत्यक्काल में अपने सिर से लेकर पैर तक नापा जाय स्रीर पातःकाल पुनः उसी सूत से सिर से पैर तक नापा जाय, यदि पातःकाल नापने पर सूत स्रोटा हो तो वह ज्यक्ति एक मास जीवित रहता है।

विवेचन—निमित्त शासा में शेष आयु के परीक्षण के लिए अनेक नियम बतलाये हैं। जो ब्यक्ति स्वस्थ हो उसकी आयु की परीक्षा मी निम्न लिखित नियमों द्वारा की जा सकती है। मंगलवारया शनिवार को तीन पाव जो लेकर जब न्यक्कि सोने लगे उस समय उपयुक्त मंत्र का १०१ बार जप करके उस जो को अवार उस न्यक्ति के ऊपर घुमाने कार उसे २१ बार मंत्रित किये जल में भीगने के लिए छोड़ है। प्रातःकाल यदि जो का रंग पीला हो तो दो मासकी चायु, हरा हो तो एकमास की चायु, काला हो तो १५ दिन की चायु बीर लाल हो तो ७ दिन की चायु समसनी चाहिए। यदि जी का रंग जैसे का तैसा रहे तो सकाल मृत्युं का चमन समसना चाहिए।

रोगी की आयु परीक्षा के नियमों का निक्षण करते हुए बताया गया है कि जो व्यक्ति आकाश में नावते हुए ताराओं को दूटते हुए देखे, मेघ रहित निरक्ष आकाश में मेघों का दर्शन करे, यून्य दिशाओं में वमकती हुई तलवारों का दर्शन करे, जिसे अपने आसपास भयानक वातावरण दिखलाई पड़े, सुगन्धित पदार्थ दुर्गन्धित मालूम पड़े, पृथ्वी डोलती हुई मालूम हो और शैंच्या, आसन तथा अपने व लों में अग्नि लगी हुई दिखलाई पड़े अववा सिर्फ चुंआ ही निकलता हुआ दिखलाई पड़े तो वह व्यक्ति शीघ मृत्यु को प्राप्त होता है। अद्भुतसागर में विभिन्न प्रकार के अद्भुतों का वर्णन करते हुए लिखा यया है कि प्रकृति का विकृत होना जिस रोगी को मालूम पड़े वह अधिक दिन जीवित नहीं रहता है।

निकट मृत्यु योतक भन्य चिन्ह

श्रासिय-सिय-रत्त-पीया दसखा अन्नस्स अप्पणी अहवा। पेच्छइ दप्पखयंमि य लहुमरणं तस्स निहिद्दं ॥६४॥

मसित-सित-रेक्क-पीतान् दशनाचन्यस्यात्मनो ऽयवा । परयति दर्पयो च लघुमरणं तस्य निर्दिष्टम् ॥६४॥

अर्थ-यदि कोई व्यक्ति दर्पत में अपने या अन्य व्यक्ति के दांतों को काला, सफेद, लाल या पीले रंग्न का देखे तो उसकी निकट मृत्यु समझनी चाहिए। विवेचम—दांतों के रंग द्वारा अन्यत्र श्र आयु परीक्षा करने के नियमों का वर्णन करते हुए बताया है कि दांत खुरदरे आर भयंकर आकार के दिखलाई पड़ें और जीभ सफेद भारी या काले रंग की रिखलाई पड़ें अथवा जीभ में कांटे मालूम हों तो वह व्यक्ति निकट समय में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के ओठ काले पढ आयं और नीचे का ओठ अकारण ही ऊपर के ओठ सो भारी मालूम पड़ें तथा मुंह सफेद रंग का दिखलाई पड़ें तो वह व्यक्ति जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के ऊपर के दांत अक्तारण ही नीले वर्ण के हो जायँ तथा नीचे के ओठ का लाल भाग सफेद या नीला पड़ जाय तो निकर समय में हा उसकी मृत्यु समक्तनी चाहिये। दर्पण में अप म मुंह को देखने पर मुंह देखा और विमिष्न वर्णों का दिखलाई पड़ें तथा नाक माटी और देढी मालूम पड़ें तो निकड समय में हा मृत्यु समक्तनी चाहिये।

निकट मृत्यु द्योतक भन्य चिन्हों का निरूपण

बी आए सिसिबंबं णिआइ तिसंगं च सिंगपिहीणं। उवरिम्म धूमछायं आहरंबंड सो न जीवेइ । ६ ॥। द्वितीयायां शशिविम्बं परयित त्रिशृङ्गं च शृङ्गपिहीनम्। उपरि धूमच्छायामहर्षिण्डं स न जीवित ॥ ६ ॥।

म्रथ-शक्कपत की दितीया को यदि कोई चन्द्रमा के विम्ब तीन कोण के साथ या बिना कोण के देखे या धूमिल दिखलाई पड़े तो वह व्यक्कि दिन के कुछ ही भंश तक जी वेत रहता है।

विवेचन---निमित्त शास्त्र में इसी प्रकार के रियों का कथन करते हुए बताया गया है कि जो ब्यक्ति ×प्रतिपदा के चन्द्रमा को

×श्क्रेनेकेनेन्दुंविलीनमभवा ऽप्यवः हमुखमश्क्रम् । सम्पूर्णं वाभिनवं हण्या यो जीवितारमस्येत् ॥

एकशृज्ञमशृज्ञं वा विशीर्गं पूर्यमेव च प्रतिपद्युदितं चन्द्रं यः परयति स बरयति ॥ स्रामयीमिव यः पत्रीं कृष्णास्वरसमानृतास् । स्रादित्यमीस्रते क्षत्रं चन्द्रं

<sup>्</sup>दंताः स्थार्कराः स्यावास्तामाः पुष्पितपंकिलाः । सहसैव पर्वेयुर्वा जिह्न।
जिह्ना विसर्पिणी ॥ स्वेता शुष्कगुरुः स्थावा लिप्ता सुप्ता सकंद्रका । सिरः
शिरोधरा बोढुं पृष्ठं वा भारमात्मनः ॥——श्र. ६० पृ. २९३

एक शृंग वाला देखे, चन्द्रमा के उदित रहने पर भी उसका दर्शन न कर सके और जो तर्गये हुए सोने के समान वर्णवाला चन्द्रमा को देखे उसकी शीध मृत्यु होती है। भगवस्या भीर पृष्मिमा के बिना भी जो सूर्य या चन्द्रमा ग्रहण को देखे वह स्वस्थ भथवा चन्त्र होने पर शीध ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसे रात में सूर्य बिम्ब के दर्शन हों। चीर दिन में भिन्न निस्तेज माल्म पड़े वह शीध ही मृत्यु को प्राप्त होता है।

जो व्यक्ति सूर्य विम्ब को अर्थ चन्द्राकार देखता है चन्द्रमा के श्रंगों के समानत्व का जिसे दर्शन नहीं होता है तथा जो सूर्य विम्ब में काले वर्ण के धम्बों या खिद्रों का दर्शन करता है, वह शीव ही मृत्यु का प्राप्त होता है। जिस मनुष्य को इन्द्र धनुष जल में दिखलाई पड़े और जो इन्द्र धनुष को विस्त वर्ण का देखे वह शीव ही मृत्यु को प्राप्त करना है। चन्द्र विम्ब और सूर्य विम्ब को जो आकाश से गिरते हुए देखे और दोनों में परस्पर युद्ध होते हुए देखे तो उसकी मृत्यु निक्रट समक्षती चाहिए।

एक मास की अवशेष आयु के रिष्ट

अहव म्यंकविहीणं मिलिणं चंदं च पुरिससारिच्छं। सो जिम्मइ मासमेगं इय दिहुं पुट्वस्रीहिं ॥६६॥ श्राप्ता मृयाङ्कविहीनं मिलिनं चन्द्रं च पुरुपसादरयम्। स जीवित मासमेकं इति दिष्टं पूर्वस्रिभिः ॥ ६६॥

शर्थ-प्राचीन श्राचावों के द्वारा कहा गया है कि यदि कोई चन्द्रमा को सुगचिन्ह से रहित, धूमिल श्रार पुरुषाकार में देखे तो वह एक मास जीवित रहता है।

वा स न जीवति ॥ अपर्वशि यदा परयेत् सूर्यचन्द्रमसोधेहम् । व्याधितो ऽव्याधितो । वाऽपि तदन्तं तस्य जीवितम् ॥ नक्तं सूर्यमसम्बन्द्रमनग्वै। धूममुरिथतम् । आप्तं वा वा निष्प्रभं हृष्ट्वा रात्री म शामादिशेत् ॥ व्याकृतीनि विवर्शान विसंख्य पगतानि च । विनिमित्तानि परयन्ति रूपाश्यायुः स्त्रये नराः ॥ श.क वापं जले हृष्ट्वा गगने वा दिजोत्तम । अविवसानं वर्षक तृतीये जियते धूवम् ॥ —— अ. सा. पृ. ४२२-२३

1

विवेचन-प्राचार्य ने पदस्थ रिप्टों का निरूपण प्रधानतः सन्द्र विस्व और सर्थ विस्व के दर्शन द्वारा किया है। इसका मुख्य हेत यह है कि अन्दर्शिमयों और सर्थ रश्मियों का संबंध नेत्र इन्डिय की रिप्तियों से है। शरीर शास्त्रियों ने आंखों की बनावट का कथक करते इए बताया है कि आंखें वास्तव में वो कंमरा जैसी हैं, जिसमें से प्रत्येक में एक क्षेत्रस, एक अन्धेरी कोठरी कीर एक संवेदन शील पदी होता है। यदि इन केमरों में मांल की पेसी समुचित व्यवस्था न हो कि जो कणभूर में ही लेम्स को समीप या दूर की रष्टि के लिए ठीक कर सकें तो केमरे सम्यक चित्र नहीं उतार सकेंगे। यदि नेत्र गोलकों को इधर उधर घुमाने वाली मांस पेशियां न होतीं तो इन यन्त्रों के होते हुए थी सिर को इधर-उधर घमाकर भी कुछ नही देखा सकते तथा इन पेशियो की कलों को चलाने वाले स्नाय चालक यन्त्रों के बिगद जाते या कमजीर हो जाने पर पदार्थी का विषये जान होता है। तात्पर्य यह है नेकों के पर्वे। पर बाहर के चित्र तो फ्रांकित होते हैं किन्तु मस्तिष्क स्थित दृष्टिके द्र तक उनकी सूचना नहीं पहुंच पाती है अथवा सचना नाडी के विकृत होजाने में उन चित्रों की विपर्य सचना मिलती है। चन्द्रमा और सूर्य बिम्ब के जो स्वाभाविक गुण, रूप, स्वभाव और कार्य बतलाये हैं, उनका विकृत भाव सुचना नाडियो की विकृति या शक्रिशनता के कारण ही हता है। जब तक नेत्रों के लेन्स, अन्धेरी कोठरी और संवेदनशील पर्दा ये तीनों ठीक रहते हैं और सूचना नाडी विकृत नहीं होती तब तक शरीर की स्थिति कायम रहती है, लेकिन जब सचना नाडी कमजोर होने लगती है, तो आय का की जा होना प्रारंभ हो जाता है । पदस्थ जितने भी रिष्ट कहे गये हैं उन सबमें सचना नाही की शक्ति के हास का तारतस्य बनाया गया है। बर्तमान शरीरविज्ञान में भी आयुपरीक्षण की अनेक विधियां प्रचलित हैं पर एक सब विधियों का उद्देश्य मस्तिष्क, सुषुम्न। श्रीर उनसे निकलनेवाले स्माय सूत्री की शक्ति की परीका करना ही है। जब तक व्यक्ति की सुबुम्ना, मस्तिष्क और स्चना बाहक स्नाय्स्य बलिष्ठ रहते हैं तब तक उसकी जीवन शक्ति कायम रहती है। पर इन तीनों की शक्ति के हास में मृत्य अवश्याभावी होती है। आखार्य ने पश्तव गाधा में इसी वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा उपस्क्र रिष्ट का कथन किया है।

पदस्य रिष्टों का उपसंदार कार स्वस्य रिष्टों के वर्णन की शितका एवं निर्हे तु भिणयं रिष्टं पुट्याममासुसारेण ! सुपयत्थ तिसुशिज्जउ इण्डि रूनत्थवररिष्टं ।। ६७ ॥ एवंनिध तु भिणतं रिष्टं पूर्वामानुसारेस । सुपदस्थ निश्चयनामिदानी रूपस्थवररिष्टं ॥ ६७ ॥

त्रर्थ-पदस्थ रिष्टों का बाह्य बस्तु संबंधी शकुन स्चक घटनाग्रें का प्राचीन जागम प्रन्थों के श्रतुसार इस प्रकार कथन किया गया, श्रम कपस्थकप सम्बंधी रिष्टों क्रा वर्णन सुनिये।

रूपस्य रिष्टों का राज्य

दीसेइ जत्थ रूवं रूवत्थं तं तु भएखए रिट्टं। तं पि इ अणयभेयं कहिज्जमाणं निसामह ॥ ६८ ॥ इरयते यत्र रूपं रूपस्यं तच् भएयते रिष्टं ॥ तद्दिप खल्बनेकभेदं कथ्यमानं निशामयत ॥ ६८ ॥

अर्थ-अहां रूप विस्ताया आय वहां रूपस्थ रिष्ट कहा जाता है यह रूपस्थ रिष्ट अनेक प्रकार का होता है, इसक्का अब कथन किया जा रहा है ध्यान देकर सुनिये।

रूपस्य रिष्ट के मेद

छायापुरिसं सुपिणं पञ्चक्तसं तह य लिंगणिहिंह । पण्हगयं पुणभणियं रिट्ठं रिट्ठागमञेहिं ॥ ६९ ॥ छायापुरुषः स्वप्नः प्रत्यसं तथा च लिंगनिर्दिष्टम् । प्रश्नगतं पुर्नभणितं रिष्ठं रिष्टायमक्षैः ॥ ६२ ॥

श्रथं — खायापुरुष, स्वप्नदर्शन, प्रत्यक, श्रनुभानजन्य, श्रीर प्रश्न के द्वारा रिष्ट हो उसे रिष्टविश्वानवेचा रिष्ट ही कहते हैं।

रूपस्य रिष्ट को देखने की विधि

पक्खालिऊख देहं सिम्मवच्छादीहि भूसिओ सम्मं । एगंतम्मि णियच्छउ छाया मंतेवि णियअंगं ॥ ७० ॥ प्रकाल्य देहं सितवस्त्रादिभिर्भृतितः सम्यक्। एकान्ते परयतु कायां मन्त्रयित्वा निजांगम्॥ ७०॥

श्रर्थ—स्मान कर स्वच्छ श्रार सफेद वस्त्रों से सुसरिजत हो श्रपने शरीर को निम्न मंत्र से मंत्रित कर एकान्त स्थान में अवनी खाया का दर्शन करे।

, कें हीं रक्ते २ रक्तित्रिये सिंहमस्तकसमारूढे क्रूप्मांडी देवि सम शरीरे अवतर अवतर छायां सत्यां कुरु २ हीं स्वाहा ॥

इय मंतिय सन्वंगो मंती जोएउ तत्थवरस्थया।
सुहदियहे दुन्वण्हे जलहर-पवर्षेणु परिहीस्यो।। ७१।।
इति भन्त्रयित्वा सर्वाङ्ग मन्त्री परयतु तत्र वरच्छायां।
सुम दिवसे पूर्वाहे जलधर-पवनेन परिहीनः॥ ७१॥

शर्थ — "श्रों ही रक्ने रक्तिये ।सिंहमस्तकसमारूढे कूप्माडी देवि मम शरीरे अवंतर २ खायां सत्यां कुरु कुठ हीं स्वाहा" इस मंत्र से अपने शरीर को भंत्रित कर शुभ दिन—सोमवार, बुधवार, गुरुवार,श्रीर शुक्रवार के पूर्वान्द दोपहर के पहले के समय में बायु श्रीर मेघ रहित श्राकाश के होने पर

समसुद्धभूभिएसे जल-तुस-अंगार-चम्मपरिहीखे। इत्ररच्छायारिहर तित्ररखसुद्धीर जोएइ।। ७२॥ समशुद्धभूमिदेशे जल-तुष-अंपार-धर्म परिहीने। इतरच्छायारिहते त्रिकरणशुद्धया परयत॥ ७२॥

भ्रथ-मन, वजन, भार काय की ग्रुखता के साथ समतल मार पवित्र जल, भूसा, कोयला, जमका या जन्य किसी प्रकार की खाया से रहित भूपृष्ठ पर खाया का दर्शन करे।

वाया के मेद

णियकाया- परस्रया स्रायपुरिसं च तिविद्दस्राया वि । बायव्या सा पयदा अहागमं णिव्विद्यप्येखः ॥ ७३ ॥ निजच्छाया परच्छाया छायापुरुषध त्रिविधच्छाया ऽपि । इातच्या सा प्रकटा यथागमं निर्विकल्पेन ॥ ७३ ॥

श्रथं निश्चव ही पूर्व शालों के श्रवुसार झावा तीन प्रकार की मानी नई है। एक श्रपनी दावा, दूसरी श्रम्य की द्वावा श्रीर तीसरी छावा-पुरुष की झावा।

निजन्हाना का लच्छ

जा नरशरीर द्वाया जोइज्जइ तत्थ इयविहाखेख । सा मिख्या पित्रछाया खियमा सत्थत्थ दरिसीहि ॥७४॥ या नरशरीरच्छाया दरयते तत्रेदंतिधानेन । सा भणिता निजच्छाया नियमेन शास्त्रार्थदर्शिभिः॥ ७४॥

श्रर्थ--शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानने वालों के द्वारा वह छाया नियमतः निजक्ञावा कदी गई है, जो इस प्रकार से विसालाई पढे।

जह आउरो व पिच्छई खियद्याया तत्व संठिओ राएं । ता जीवह दह दियहे इय भियायं सयलदिरसीहिं ॥७५॥ यद्यातुरो व प्रयति निजच्छायां तत्र संस्थितो न्तं । तर्हि जीवित दश दिवसानीति भिष्यतं सकलदिशिभिः ॥७५॥

मर्थ-सर्व रहाओं के द्वारा यह कहा गया है कि यदि कोई रुग्ण व्यक्ति जो वहां खड़ा हो अपनी काया न देखे तो निश्चय से इस दिन जीवित रहता है।

विवेचन - चपनी या अन्य की द्वावा का काल करने की प्रक्रिया यह भी बताई गई कि दर्षणं या \*जलाशय में द्वावा देखनी चाहिये। चांदनी और सूर्य या दीपक्र के प्रकाश में भी छावा का दर्शन किया

क्षरण्यां वस्य विजःवीयातपत्रस्पां कुमारिकाम् प्रतिच्छायामयीमच्यो र्नेनिमच्देचिकित्सितुम् ॥ ज्योतस्नायामातपे वीते सलिलाएर्रायोगपि । श्रिकेषु विकृता यस्य द्वाया प्रेतस्तयैव सः ॥ द्विज्ञा श्रिषाकुला द्वाया हीना वाप्यधिकापि वा । नष्टा तन्त्री द्विचा द्वाया विशिरा विस्तृता व या ॥ एताथान्याथ याः काथित्प्रतिच्हाया विगर्हिताः । सर्वा मुमूर्यतां क्षेया न चेल्लक्यनिमित्तजाः ॥

जा सकता है। श्रायुवेंद में छाया के द्वारा रोगी की श्रायु परीक्षा का विधान विस्तृत रूप से किया गया है। यदि किसी को विकृत, हेढी, छिन्न भिन्न, छोटी, वडी श्रीर श्रदर्शनीय श्रपनी छाया दिखलाई पडे तो निकट मृत्यु समझनी चाहिये। जर तक छाया का सांगोपांग सीम्य दर्शन होता रहे तब तक श्रायु शेप समझनी चाहिये। ज्योतिष शास्त्र में श्रायु-श्रान का निरूपण करते हुए संहिता श्रन्थों में छायादर्शन का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस शास्त्र में छाया को श्रपने परों द्वारा नाप कर गणित किया द्वारा श्रास्त्र में छाया को श्रपने परों द्वारा नाप कर गणित किया द्वारा श्रायुशेष का झान किया गया है। प्रक्रिया इस प्रकार है कि स्याद्य से लेकर मुख्याइ काल तक श्रपनी छाया को श्रपने परों से नाप कर जितने पर प्रमाण छाया हो। उसमें ४ श्रार जोड़कर के का भाग देना चाहिये। यदि भाग्न देनेपर श्रप सम राशि श्रावे तो मृत्यु श्रीर विषम राशि श्रावे तो जीवन श्रेप समझनां चाहिए।

खाया दर्शन द्वारा दो दिन शेष आयु के चिन्ह

दो च्छाया हु णियच्छइ दोण्णि दिणे होइ तस्स वरजीयं । अद्भच्छायं पिच्छइ तस्स विजाणेह दो दियहं ॥ ७६ ॥ दे छाये खलु प्रयति दे दिने भवति तस्य वरजीवम् । अर्थच्छायां प्रस्थति तस्य विजानीत दें। दिवसी ॥ ७६ ॥

अर्थ-जो न्यक्ति अपनी छाया को हो रूपों में देखता है वह दो दिन जीवित रहता है और जो आधी छाया का दर्शन करना है वह भी दो दिन जीवित रहता है।

विवेचन छाया द्वारा दिम की शेष श्रयु को झात करने की निम्न प्रक्रिया वडी सुन्दर है, इसके द्वारा सरसता से दो दिन की

तो पिर्श्वाग् स्रं कार्ड स्गेदए चिय मुनिउंग । स-पराउनिच्छयकए नियछायं [ ग्रं ] पलीएजा ॥ जइ संपुर्ग्ण पासित आवरसं ता ग्रात्थ मच्चुमयं । अइ नियई कान्यनं ना जीवेई (य) वरसितंगं ॥ — सं रं. गा. २४४-४५

स्यें।दयत्ताणे स्यें पृष्टे कृत्वा ततः सुधीः । स्वपरायुर्विनिश्चेतुं निजच्छायां विनोक्षेत् ॥ सनया विद्ययाष्ट्रायरतवारं विलोचते । स्वच्छायां चाभिमंत्र्याकं पृष्टे कृत्वाहणोदये ॥ परच्छायां परकृते स्वच्छायां स्वकृते पुनः सम्यक् तत् कृतपूजः सन्नपुन्नो विनोक्षयेत् ॥ —यो. शा. प्र. प्र, श्लोक २९१, २९६, २९६

शायु का शान किया जा सकता है। वह मिलया यह है कि रोगी श्रापनी छाया को अपने हाथों से नाप कर अंगुलात्मक बनाले। जितने अंगुल छाया हो उसमें १४ ओडकर २१ का भाग दे। सम शेष में नो दिर की श्रायु और विषम शेष में अधिक दिन की आयु समस्ती चाहिये। उदाहरण—सोमशर्मा नामक व्यक्ति की मातः काल ६ बजे की छाया २॥ हाथ है। २॥ हाथ, इसके अंगुल बनाये तो =१×६० अंगुल \खाया हुई ६०+१४=३४÷२१=२ लव्धि और शेष १३ आये। यहां शेष की संक्रम विषम राशि है अतः दो दिन तक रोगी की मृत्यु नहीं होगी।

तत्काल रोगी की मृत्यु परीका के लिये केवल दाहिने पांच की अंगुलात्मक छाया लेकर उसे तीन से गुणाकर ७ जोड़ देना चाहिये इस योगफलवाली राशि में १३ का भाग देने से समसंख्यक लिख छार शेष दोनों ही आवें तो रोगी की तत्काल मृत्यु—एक दो दिन में नमभानी चाहिये। यदि सम राशि लिख और विषम राशि शेष आवें तो ४ दिन आयु एवं इससे विषरीत शेष और लिख आवें तो

रोगी चंगा होजाता है।

जेन ज्योतिय में छाया द्वारा रोगी की आयु को जात करने की एक मनोरंजक विधि यह भी पाई जाती है कि रोगी के मुख में १२ अंगुल की लींक लगाकर "ओं हीं समे—समे रक्तिये सिंहमस्तक समारूढे कूष्माएडी देवि मम शरीरे अवतर अवतर छायां सत्यां कुरु कुरु हीं स्वाहां"। इस मंत्र को २१ बार जप कर रात को दीपक के प्रकाश में उस लींक की छाया अंगुलारंमक लेनी चाहिए, जितनी छाया अने उने १२ से गुणा कर ४ का भाग देना चाहिर। भाग देने पर समलिंव और शेष १, २, ३, और ॰ आवे तो चार दिन की शेष आयु और विषयलिंव और लांच्य में रोगी का चंगा होना कल समस्ता चाहिए।

ह्याया द्वारा एक दिन शेष श्वायु को ज्ञात करने की श्विधि अस्स न पिच्छइ छाया भंती वि य संणियच्छमाणो वि । तस्स इवइ बरजीयं एगदिणं कि वियप्पेण ।। ७७ ॥ यस्य न - परयति छायां मन्त्र्यपि च संपरयन्नि । तस्य भवति वरजीवमेकदिनं कि विकल्पेन ॥ ७७ ॥ - शर्थ—इसमें सन्देह या विकल्प का कोई स्थान नहीं कि श्रदि रोगी पुरुष उपर्युक्त मंत्र का जाप कर छ। या पर दृष्टि रखते हुए भी उसे न देख सके तो उसका स्थूल जीवन एक दिन का समझना चाहिए।

वाया धारा तत्काल मृत्यु के चिन्क वसह-करि-काय-रासह-महिसो हय जे (हिं य) विविहरू वेहिं। जो पिच्छइ णिअछाया लहुमरणं तस्स जाणेह।। ७८।। वृत्रभ-करि-काक-रासभ-महिष-हयजैश्व विविधरूपैः।

यः परयति निजन्कायां लवु मरणं तस्य जानीत ॥७=॥

ऋथे—यित कोई व्यक्ति आनी छ या को बैल, हाथी, की बा, ग्रंथा, मैं ना, और घोडा इत्यादि अनेक क्यों में देखता है तो उसका तत्काल मरण जानना चाहिए।

विवेचन-क्रन्य प्रन्थों × में छाया की परीक्षा उसके रूप श्राकार श्रीर लम्बाई श्रादि के द्वारा की गई है। यदि रोगी श्रपनी छाया के रूप श्राकार श्रीर लम्बाई इन तीनों को ही विकृत श्रवस्था में देखना है तो उसकी निकट मृत्यु सममती चाहिये। नेवला, कुत्ता, हरिए, श्रीर सिंह के श्राकार छाया दिखलाई पढे तो तीन दिन में मृत्यु सममती चाहिये। छ या का हरा रूप दिखलाई पड़े तो दो दिन, नीला रूप दिखलाई पडे तो तीन दिन, काला दिखलाई पडे तो एक दिन श्रीर विचित्र वर्ण पिश्रित रूप दिखलाई पडे तो १० धंटे श्रवश्रेष जीवन सममता चाहिये। यदि श्रपने शरीर प्रमाण से दिन के दस बजे के पूर्व छोटी छाया मालूम हो श्रीर दस बजे के बाद से लेकर दिन के दो बजे तक शरीर प्रमाण से वडी छाया श्रात हो तो निकट मृत्यु सममती चाहिये।

\*अथापि यत्र जिंद इवादित्यो दश्यते रथनाभिरिवाभिक्वायेत छिद्रां वा द्वायां पश्येतदम्येश्वेमेव विद्यात् । अथाप्यादशें वोदके वा जिद्धाशिरसं वा शिरसं वात्मानं पश्येद्धिपर्यरते व दश्येते वा कन्याके जिद्धेन वा दश्येयानां तदम्येदमेव विद्यात् ।—श्वा. श्व. ३, २, ४ पृ १३४, संस्थानेन पमाणेन वर्णेन प्रभया नथा । द्वाया विवर्तते यस्य स्वस्थोऽपि प्रेत एव सः ॥ संस्थानपाकृतिक्षेया सुषमा विषमा च सा । मध्यमल्यं महत्त्वोक्कं प्रमाणं त्रिविधं नृणाम् । प्रतिप्रमाण संस्थाना जतादश्यातपादिषु । छाया या सा प्रतिच्छाया वर्ण प्रभाथया ॥ च. सं इ. ७-६-६ श्रह पिच्छइ णिश्रछायं श्रहोग्रहं च विक्लितं । तस्स लहु होइ मरणं खिहिट्टं सत्यइतेहिं ॥७६॥ त्रय प्रयित निजन्द्रायाम बोमुखां प्राष्ट्रमुखां च विकिप्ताम् । तस्य लबु भवति मरगं निर्दिष्टं शास्त्रविद्धिः ॥ ७६ ॥

यर्थ-शास्त्रों के ज्ञाताओं का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी छाय को नीचे की त्रोर मुख किये, पीछे की त्रोर घूमते हुए या अव्यवस्थित रूप में देखता है तो उतका मरण समभना चाहिए।

विवेचन - छायागिता के अनुमार मृत्यु जानने की विधि इस प्रकार है कि अधोमुख छाया प्रातःकान अबजे जितने हाथ की दिखलाई पंच उसे ११ में गुणा कर फल में ४ का भांग देने से जो लिब आवे उतने ही दिन या घडी प्रमाण शेष आयु समभनी चाहिए। दोवहर के ३ वजे अधोम्ख या पराङम्ख छ।या जितने हाथ की हो, उसे तीन स्थानों में स्थापित कर कमशः ४, ३ क्रीर २ से गुणाकरना चाहिए। प्रथम गुणनफल की राशि में ७ का भाग देने पर जो लब्धि त्रावे उसे द्वितीय गुणुनफ न की राशि में ओड़ देना चाहिये। इस योग क्रन वाली राशि में ४ का भाग देने से जो लब्धि अभि उसे तृतीय गुणनकत की राशि में जोड़ देना च। तिये। इस योग फन की राशि में ६ जोड़ कर मने भाग देने पर सम शेष आवे तो तत्काल मृत्यु क्रोर विषम शेष कावे तो तीन चार दिन में मृत्यु समभानी चाहिए । विकृत छाया दिकलाई पड़ने पर निश्चित मृत्यु समय ज्ञात करने की विधि यह है कि सायङ्गाल सूर्यास्त के कुछ पूर्व छाया को अपने हाथ से नाप कर जितने हाथ प्रमाण हो उसे ६ से गुणा कर गुणनकल में चार जोड़ देन। चाहिए। इन योग फल की राशि में ५ का भाग देने पर जितती लब्धि ब्रावे उतने ही विन प्रमाण या घटी प्रमाण शेष द्याय समभानी चाहिए। चश्चल छाया कुछ समय पहले देखने पर वड़ी श्रीर कुछ समय बाद देखने पर छोटी छाया दिखलाई पड़े तो दोनों लक्ष्मों की छाया को हाथ से नापकर योग कर लेना चाहिए। इस योग फल की राशि में ४ जो इ कर द से भाग देना चाहिए। भाग

फल की जितनी राशि आवे उतनी ही घटी प्रमाणशेष आयु समसनी बाहिए। अन्यवस्थित झाया में निश्चित मृत्यु झात करने की एक विधि यह मी है कि स्यांद्य मध्यान्द्रकाल और स्यांस्त के समय केवल दाहिने हाथ और बाये पैर की छाया को लेकर प्रथक् प्रथक् लिख लेना चाहिए। तीनों समय की हाथ वाली छाया में र जोड़ कर उसे भाग देना चाहिए और परवाली छाया में र से गुजाकर ३ क्रा भाग देना चाहिए। दोनों स्थानों की लिध्य को ओड़ देने पर जो योगफ्रल हो, उतने ही दिन प्रमाण या घटिका प्रमाण शेष आयु समसनी चाहिये।

हाया द्वारा लघु मरण ज्ञान करने की अन्य दिथि

भूमंतं पजलंतं छापानिंवं गियच्छए जो हु ।

तह य कर्वंघं पिच्छद् लहु मरणं तस्स णियमेशा ।। ८०॥

भूमायतं प्रज्वलन्तं छायाविम्बं परयति यः खलु ।

तथा च कर्वन्थं प्रेक्तते लघु मरणं तस्य नियमेन ॥ ६०॥

मर्थ-यदि कीई व्यक्ति भवनी छ।या को धुँप से माच्छादित, मिन्न से प्रज्वित भीर विना सिर के केवल छाया का घड ही। देखता है तो उसका नियम से जल्दी ही मरण समभना चाहिये।

तीम, बार, पांच श्रार हः दिन के मीतर मृत्यु द्योतक छाया विन्ह नीला पीया कियहां श्रह रत्ता जो णिश्चच्छए छाया । दियहतये च चउकं पर्यागं च छरत्तियं तस्स ।। ८१ ॥ नीलां पीतां कृष्णामय रक्तां वः परयति छायां । दिवसत्रयं च चतुष्कं पञ्चकं च बहात्रिकं तस्य ॥ ८१ ॥

मर्थ-यदि कोई व्यक्ति अपनी साया को नीसी, पीसी, कासी, भीर सास देशता है तो वह कमशः तीन, चार, यांच भीर सुः दिन रात तक जीवित रहता है। विवेशन-जिस अधिक को अपनी छाया दिसलाई नहीं पड़ती है वह इस दिन और जिसे अपनी दो छायाएँ दिसलाई पड़ती हैं वह दो दिन जीवित रहता है। छिन्न-मिन्न, अध्कल, दीन या अधिक, विभक्त, मस्तक शून्य, विस्तृत और प्रतिच्छाया शहत छाया मुमूर्जु-मरणासक व्यक्ति को दिसलाई पड़ती है।

जिस व्यक्ति को झाया दर्शन में अपने शरीर की कान्ति विपरीत दिखलाई पढे और असे झावा में नीचे का ओठ ऊपर को फैला हुआ दिखलाई दे, जिसके दोनों ओठ जामुन की तरह काले वर्ष के दिखलाई पढे तथा ओठों के मध्य माग की झाया विकृद् दिखलाई दे, वह १० दिन के भीतर मृत्यु को मास करता है।

जिसकी जीभ काली निश्चल, अविकास, मोटी, कर्कश और विकृत हो तथा जीभ की छावा दिखलाई नहीं पढती हो अथवा जिद्धा की छाया बीच में फ़टी टूटी मालुम होती हो वह ग्रीष्ट्र मृत्यु को प्राप्त होता है। जो रोगी व्यक्ति सोने समय इधर-उधर पैर फटकारे तथा जिसके हाथ पर ठंडे हो गये हों और श्वास ठक गई हो अथवा काक की तरह श्वास चक्ती हो, उसकी शीघ मृत्यु सममनी चाहिये। ऐसे व्यक्ति की छाया हारा मृत्यु कात

×काया जस्य न दीसित वियाण तज्जीवयं दस दिणाणि । कायादुंगं व दीसित जह ता दो चेव दिवसाणि "ऋहिगयसुद्धा असुद्धक् नेमित्ती निष्पकंष्पमप्पाणे ध रंतो थिरचित्तो क्षायापुरिसं निरूचेजा " तत्थ जह सा तमक्कायसम्बंगं पेसए तथा कुरूलं । तप्पायणं पुण जह ऋदंसगं ता विदेशणमो ॥ उरूण जुगे रोगं गुज़मे उ विश्वस्मए पिया नूणा । उथरे ऋत्यविणासो हियए मच्चू आदीसंतो ॥ दिक्काण-वामभुद्य ऋदंस्लो उ वाणाहि भाय-सुयनासो । सीसे उ अदीसंते कुम्मासे उ भवे मर्गा ।

दिका ऽद्विका ऽद्वला द्वाया हीना वाप्यधिका ऽपिवा । नप्रतन्वी द्विधा दिका विशास विश्वता व य ॥ एताधान्यांच याः काश्वितत् प्रतिन्छाया विगर्धिताः । सर्वा मुमूर्युता होया न चेल्लचम निम्निकाः ॥ कृष्णश्यायन् छाया पर्यामासान्य-त्युक्तक्षणम् । स्थामा लोहितका नीला पीतिका यापि देहिनाम् । स्रभिद्रवित यं द्वाया स परासुरसंशयम् ॥ — स. सा. पृ. ४४४

करने की विधि यह है कि रात को दर्पण में नाक का जितने आंगुल का मतिबिम्ब रिखलाई दे, उसे सात से गुणा कर तीन का भाग देने पर जो लब्धि आवे उतने ही दिन या घटी प्रमाण आयु सम-भनी चाहिये।

श्रीक रंगोतिय में छाया पथ के दर्शन द्वारा मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया गया है। वे लोग छाया पथ को गैलांक्सियन् अर्थात् दुःध वर्त्म बतलाते हैं हैं। जिसे यह छायापथ सम या नील वर्ण का दिखलाई पड़े उसकी मृत्यु १० दिन में, जिसे काला दिखलाई पड़े उसकी = दिन में, पीजा दिखनाई पड़े उसकी ४ दिन में, और जिसे कनेक वर्ण मिश्रित दिखलाई पड़े उसकी २ दिन में मृत्यु होती है। प्राचीन श्रीक ज्योतिय में इस छाया पथ के दर्शन के कारण का निरूपण करते हुए यतलाया है कि जूनोरेबी, जो छाया पथ की अधिष्ठ ती है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके श्रुभा पुभ कृत्यों के अनुसार भविष्य की सूचना देती है।

आधुनिक वैद्यानिकों ने छ।या पथ का दूसरा नाम नीहारिका बतलाया है। उनका मत है कि मेघ शून्य राश्चि में श्राकाश में असंख्य तारिका पंक्ति के साथ उत्तर से दक्षिण दिशा तक विस्तृत सुभ वर्ण का कुहरा जैसा पदार्थ दिखलाई पड़ता है. यही छ।य। पथ है। इसके विकृत दर्शन से दर्शक केन्द्र की झान हीनता का श्राभास मिलता है। जब मस्तिष्क संचालन यत्र में दिलाई आ जाय उस समय जीवन शक्ति का हास सममना चाहिए। श्रीक ज्योतिय में छाया पथ के निरीक्षण द्वारा जो श्ररिष्ट दर्शन की प्रणाली बताई गई है उसके मूल में यही गहरय है।

भारतीय ज्योतिष श्रीर वैद्यक शास्त्र में छाया दर्शन हारा मृत्यु को बात करने की श्रतेक विधियाँ प्रचलित हैं। विछत छाया दशन के श्रतिरिक्त निमित्त बान में छाया के गणित द्वारा भी मृत्यु समय को बात किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में तो प्रधान रूप से प्रह-चाल श्रीर प्रह-स्थिति द्वारा ही श्रायु सम्बंधी रिधों का निरूपण किया गया है। प्रह स्थिति द्वारा बच्चे के जन्म क्षण में ही श्रायु का बान किया जा सकता है। काया दारा एक दिन की मायु कात करने की विधि जो णियछायारिंगं कडिज़ंतं गिएइ पुरिसिहें। कसखेहिं तस्साऊ एगदिणं होइ णिग्भंतं ॥८२॥ यो निजञ्ज्ञायात्रिग्वं कृत्यमानं प्रयति पुरुषैः। कृष्णस्तस्यायुरेकदिनं भवति निर्धान्तम् ॥=२॥

श्चर्य-यदि कोई स्यक्ति श्चपनी खाया को काले मनुष्यों द्वारा काटते हुए देखे तो तिस्लन्देह उसका जीवन एक दिन का समसता चाहिये।

हावा द्वारा सात दिन की बाबु जात करने की विधि
सर-ग्रल-सञ्जलेहिं य कोंत-खाराय-छुरिआभेकं वा ।
छिन्ने खग्गाईहिं अ कचचुण्णं ग्रुग्गराईहिं ॥=३॥
सो जियद सत्त दियहा छायाविंवं ठियच्छए णूणं ।
रोवंतं जो पिच्छइ लहु मरणं तस्स णिहिंदुं ॥८४॥
शर-शल-सर्वलाभिश्व कुन्त-नाराच-च्छुरिभिभिन्नं वा ।
छिन्नं खङ्गादिभिच्च कृतचूणं मुद्ररादिभि ॥=३॥
स जीवति सप्तदिवसारछायाविम्बं पश्यति नृतम् ।
रुदन्तं यः प्रेच्नते लघु मरणं तस्य निर्दिष्टम् ॥=४॥

श्रथं—कोई स्यिक्त श्रपनी छाया को तीर, भाला, वर्छी श्रीर खुरे से दुकड़े किये जाते हुए देखे या श्रपनी छाया को तलवार से विश्व किये जाते हुए देखे श्रथवा सुद्गर—मोगरे के द्वाग छाया को कृटते हुए देखे तो वह ब्यक्ति सार्त दिन जीवित रहता है। श्रीर यदि कोई ब्यक्ति श्रपनी छाया को रोते हुए देखे तो उसका निकट मरण समसना चाहिये।

विवेखन-यदि कोई व्यक्ति अपनी छाया को पूर्व दिशा की भीर से तीर, माला, वर्जी भीर छुरे द्वारा दुकडे करते हुए काले मनुष्य को देखे तो उसका ४ दिन जीवन, दक्षिण दिशा की भीर से दुकडे करते हुए देखे तो ४ दिन जीवन पश्चिम दिशा की भीर से दुकडे करते हुए देखे तो ७ दिन जीवन और उत्तर दिशा की और दुकडे करते हुए देखे तो ११ दिन जीवन शेष समअना चाहिये। तलवार का वार छ।या के ऊपर अ।ग्नेय कोण से किया जाता हुआ दिखलाई पड़े तो २ दिन में मृत्यु, वायब्य कोण से किया जाता हुआ दिखलाई एडे तो ६ दिन में मृत्यु, नैऋत्य कोण से किया जाता हुआ दिखलाई एडे तो ६ दिन में मृत्यु एवं ऐशान कोण से बार किया जाता हुआ दिखलाई एडे तो ६ दिन में मृत्यु एवं ऐशान कोण से बार किया जाता हुआ दिखलाई एडे तो ७ दिन में मृत्यु समअनी चाहिये।

निजच्छाया दर्शन का उपसंदार

इदि भीणया णियछाया परछाया वि अ हवेड् णियरू । किंतु विसेसो दीसह जो सिट्ठो सत्थइचेहिं ॥ ८५ ॥ इति भणिता निजच्छाया परच्छायाऽपि च भवति निजरूपा। किन्तु विशेषो हरयते यः शिष्टः शास्त्रविद्भिः॥ ८५॥

श्रर्थ – इस प्रकार निजच्छाया दर्शन ग्रीर उसके फलाफल का वर्णन किया है। परच्छाया दर्शन का फ़ल भी निजच्छाया दर्शन के समात ही समम्भना चादिये किन्तु शास्त्र के मर्मझों ने जो प्रधान विशेषतापं बतलाई हैं, उनका वर्णन किया जाता है।

विवेचन—भारतीय वैद्यक और ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न वन्तुओं के छाया-दर्शन द्वारा मृत्यु चिन्हों का वर्णन करते समय पंच महाभूनों की छाया का वर्णन किया है। आकाश की छाया निर्मल, नीलवर्ण, स्निग्ध और प्रभायुक्त, वायु की छाया छुदम, अहरा वर्ण और निष्मभ, जल की द्वाया निर्मल, चैड्र्य के सहश नीलवर्ण और सुस्मिग्ध, अग्नि की छाया विश्व , रक्तवर्ण, उज्ज्वल, और रम् लीय यवं पृथ्वी की छाया स्थिर, स्निग्ध, श्याम और श्वेत वर्ण की वताई गई है। इन पांचों प्रकार की छायाशों में वायु की छाया अनिएकर तथा मृत्यु चोतक है। लेकिन ये पांचों छाण सभी प्राण्यों को दिखलाई नहीं देतीं। जिन व्यक्तियों की शुद्ध आत्मा है, जिनका चारित्र और क्षान कर छ। मास पहले से अपने मृत्यु-प्रमय को कात कर लेते हैं। साधारण कोटि के व्यक्ति इन पञ्चमहाभूतों की प्रथक-प्रथक छाया को म देख इनके समुदाय

से उत्पन्न हुई छाया का दर्शन करते हैं क्योंकि साधारण श्रिक्त स्थूल पञ्चभूतात्मक पदार्थ की छाया का दर्शन करने में ही असमर्थ हो सकते हैं।

याचार्य ने इस स्थूलपंच मृतात्मक छाया के ही निजव्छाया-प्राप्ते शरीर की छाया, परच्छाया-मन्य व्यक्ति या मन्य पदार्थे। की छाया के दर्शन द्वारा ही मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया है। प्रादिपुराण, कालावली, मार्कग्रेयपुराण, लिक्नपुराण, ब्रह्माग्रदपुराण, मयूरचित्र, चसन्तराग शकुन, हिर्चश पुराण, पद्मपुराण भादि प्राथों में कह स्थलों पर निजव्छाया दर्शन का सुन्दर कथन किया गया है। उपर्युक्त प्रन्थों में दो-चार स्थलों पर शरीर की छाया के गणित का भी कथन किया गया है। जैन ज्योतिय के प्रन्थ केवल बान होरा में छाया गणित द्वारा मृत्यु बात करने की भनेक विधियां श्वलाई गई हैं। नीचे एक सरल विधि दी जा रही है।

रिष या अंगलवार को प्रातः काल स्वींद्य के समय में २१ वार गुमोकार अन्न पढकर अपनी छाया को हाथों से नाप ले। कितने हाथ प्रमाण छाया आवे उसे लिख ले। इसी प्रकार शनिवार को प्रातः काल भी अपनी छाया का हरतात्मक प्रमाण झात कर ले इन दोनों दिनों की छाया को जोड कर १० से गुगा करे, इस गुगन फल में ३ वा भाग देने से सम शेव में वह वर्ष निर्विध और विषम शेव में उसी वर्ष मृत्यु होगी, ऐसा समस्ता चाहिये। इस विधि में इतनी विशेषता समस्ती चाहिये कि जिस नास की जिस तिथि में व्यक्ति का अन्म हुआ हों उस मास की उस तिथि के आस पास पड़ने वाले विध य भीमवार को अपनी हाया होनी आहिये। यह विधि एक प्रकार से अपनी छाया हारा वर्ष फल वात करने का साधन है।

परच्याया दर्शन की विधि

स्यक्ष्मो हि जुनाणो उत्शाहियमास्य जिओ सूर्णं । प्रसालाविय देहं लेविज्जइ सेय गन्धेस ॥८६॥ स्रिक्सो हि युनोनाधिकमानवर्जितो नूनम् । प्रशाल्य देहं लिप्यते स्वेतसम्बेन ॥८६॥

मर्थ-एक मत्यन्त सुन्दर युवक को जो न नाटा हो न सम्बा हो, स्नाम कराके उद्युवल सुगंबित पाउकर से ग्रन्थ युक्त करे।

अहिमंतिऊण देहं पुष्वत्थमहीयलम्भि वरपुरिसा । दंसेह तस्स छाया घरिऊमं आउरस्सेह ॥ ८७ ॥

व्यभिमन्त्र्य देहं पूर्वस्थमहीतले वरपुरुषः । दर्शयत तस्य छायां भृत्वाऽऽतुरायेह ॥ =७॥

मर्थ-हे उत्तम पुरुष ! तुम पूर्विक्त व्यक्ति के शरीर को मन्त्र से मंत्रित कर रोगी मनुष्य को पूर्व दिशा में बैठा कर उसकी छाया का दर्शन करात्रो

ं विवेचन — श्राचार्य परण्छाया दर्शन की विधि वतला रहे हैं कि किसी सुन्दर स्वस्थ, मध्यम कद के ब्यक्ति को स्नान आदि से पंवित्र कर "ऊ ही रक्तेरक्ते रक्तिय सिंहमस्तकसमारूढे कष्माएडी देवि मम शरीरे अवतर अवतर द्वायां सत्याम् 'कुरु कुरु हीं स्वाहा" इस मन्त्र का उस व्यक्ति से जिसकी छाया द्वारा रोगी की मृत्यु-तिथि ज्ञात की जा रही है, १०= वार जाए करवाना चाहिये। जापकरने की विधि जैन तन्त्र शक्षानुसार यह है कि लाल रंग के श्रासन पर बैठ कर एक। श्र चिरा से कृष्माएडी देवी का ध्यान करते हुए एक बार मन्त्र ० इने के अनन्तर अग्नि में धप क्षेपण करना चाहिए तथा धूप के साथ साथ रहा और पीत वर्ण के पुष्प भी चढ़ाना चाहिये। इस प्रकार जब १० = बार जाप पूरा हो जाय तब उत्तर दिशा की तरफ सुंह कर उस व्यक्ति से, जिसकी छाया का दर्शन किया जा नहाहै "कों हीं सां कीं कुँ कुँ क्षें क्षें क्षें का पार्यनाथ सेविका पद्मावती देवि मम शरीरे ग्रवतर श्रवतर छायां सत्यां कुरु कुरु हीं स्वाहां इस मंत्र का २१ वार प्रवाहत विधि के अनुसार जाप करवाना चाहिये। इसके वाद सुर्ये।दय काल में उस व्यक्ति को खड़ा कर भार रोगी व्यक्तिको पूर्व दिशा की ऋोर बैठाकर उसकी छाया का दर्शन करना चाहिए। रोगी व्यक्ति उसकी छाया को जिस प्रकार देखे उसी प्रकार का फल अवगत करना चाहिए।

परव्याया दर्शन हारा दो दिन की बायु जात करने की विधि पैका जहबर जदा अहो मुहा परमुहा हु जह छाया । पिच्छेर आउरो सो दो दियहा जियह खिन्मंतो ॥८८॥

वकामयवा ऽर्शामश्रोमुखां पराड्मुखां खलु यदिच्छायाम् । परयत्यातुरः स देा दिवसा जीवति निर्भान्तः॥==॥

शर्थ —यदि रोगी व्यक्ति जिसकी छाया का दर्शन कर रहा है। उसकी झाया को वक्त टेढी शर्थ-शाधी, श्रधोमुखी श्रीर पगाइ मुखी देखता है तो वह रोगी निश्चित कप से २ रोज जीवित रहता है।

विवेचन-कालाबली में परखाया दर्शन द्वारा मृत्यु चिन्हीं का निरूपण करते हुए बताया गया है कि अगर रोगी अनुष्य जिसकी काया का दर्शन कर रहा है उसकी क्षाया में शिर, भुजा और घटनों का दर्शन न करे या इन अंगों को विकृत कप में देखे तो १० रोज के मीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। जो रोगी परछाया में बिद्र, घाव और रक्तआब देखता है वह तीन रोज के मीतर मृत्य को प्राप्त हो जाता है। जिसे परकी झाया चलती हुई दीखे, जो उसे । नद्र भनुष के रंग की देखे जिसे परच्छाया के भनेक रूप दिललाई पर्ने वह व्यक्ति २ दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मयुरचित्र में परच्छाया दर्शन द्वारा आयु अवगत करने के कई नियम बतलाये गये हैं इनमें से अनेक नियम तो उपर्युक्त नियमों के समान ही हैं, पर कुछ ऐसे भी नियम हैं जो इससे भिन्न हैं। इन नियमों में प्रधान कप से परब्खाया में हाथ, पैर और नाक के अभाव का दर्शन मृत्यु चोतक बताया है। यदि मध्यान्ह समय रोगी परब्झाया को अधिक बड़ी देखे तथा उस झाया में मिश्रित भनेक वर्षी का दर्शन करे तो उसकी शीध मृत्यु होती है। जिस व्यक्ति को परच्छाया चलती हुई या चनती चलती छाया को सक-स्मात् गिरती दुई देखता है और जिसे खाया का शब्द सुमाई पदता है वह व्यक्ति शीम ही मृत्यु को प्राप्त होता है। परब्झाया - व्यंत से मृत्य जिल्ह बात करने का यक यही प्रवस नियम है कि वर्ष, संस्थान कीर आकार विकृति जब काया में दिखाताई पढ़े तसी निकट मृत्य समस्ती बाहिए।

तस्य

परच्याया द्वारा अन्य मृत्यु के निन्ह रोबंती घावंती एयचरण-इगहत्या इसमाखा कष्णाचिद्वरेहि रहिआ परिहाणा जाणु-बाहेहि ।ा⊏९।। कडि-सिर णासाहीणा कर-चरणविवान्जिया तहा चेव । रुद्दिर-वस-तेल्ल-पूर्व मुंचेती अइव सालेलं वा ॥९०॥ अहवह अग्गिफलिंगे संचंती जो णिएइ परकाया। तस्स कृषिज्जह एवं आएसं सत्थादिहीए ।।९१।। इसन्तीं हदती धावन्तीमेकचरणामेकहस्ताम् । कर्गचिकुरै रहितां परिहीनां जानु-बाहुमिः ॥= १॥ कारि-शिरस नासाडीनां कर-चरगाविवर्जितां तथा चैव । रुधिर-त्रसा-तैल पूरानि मुच्चन्तीमयत्रा सिळंळ वा ॥१०॥

भर्थ-यदि कोई रोगी व्यक्ति परच्छाया को हंसते, रोते, दै।इते एक हाथ और एक पर की, बिना कान, बाल, नाक, घुटने, बाह्र जेवा. कमर. सिर, पैर, हाथ, के देखता है 'तथा सम. चर्ची. तेल, पीव, जल या अग्निकण परच्छाया को उगलते हुए देखता है, उसका मृत्यु-समय शास्त्रानुसार निम्न शकार प्रवगत करना चाहिये।

अथवा ऽिनस्फुलिङ्गान् मुखन्ती यः परयति परच्छायाम् । कुरुतेवमादेशं शास्त्रस्या

इसमाणीइ स्रमासं दो दियहा तइ य तिण्ड चत्तारि। दो इग वरिस खमासं एगदिण दोणि बरिसांइ ॥६२॥ इसन्त्यां परमासान् द्वा दिवसा तथा च श्रीश्रतुरः। द्व एकवर्ष पर्यमासानेकदिन द्वे वर्षे ॥१२॥

मर्थ-परच्छाया को ईसती द्वई देखने से ६ मास, रोती दुई देखने से दो दिन, दैं इती हुई देखने से तीन दिन, एक हाथ या एक पैर से रहित देखने से खार दिन, कान रहित देखने से एक वर्ष, वाल रहित देखने से छु मास, घुटने रहित देखने से एक दिन भीर बादु रहित देखने से दो वर्ष की शेष भायु समझनी चाहिये ।

दे। दियहा य दिखाई खम्मासा तेषु पवरठाखेसु । एयं दे। तिण्खि दिखे तह य दिखाई च पंचेव ॥६३॥ दे। दिवसा च दिनाष्टकं वयमासांस्तेषु प्रवरस्थानेषु । एकं दे त्रीणि दिनानि तथा च दिनार्थ च पंचेव ॥१३॥

चर्च — यदि कोई रोगी व्यक्ति परच्छाया को कमर शहत रेखे तो दो दिन, शिर रहित देखे तो चाठ दिन, नाक रहित देखे तो छः मास एवं हाथ पैर रहित परच्छाया का दर्शन करे तो भी छ मास उसकी शेष चायु समझनी चाहिये। इसी तरह परच्छाया को रुधिर उपलती हुई देखने से एक दिन, चर्ची उगलती हुई देखने से २ दिन, तेल उगलती हुई देखने से तीन दिन, जल उपलती हुई देखने से चाधा दिन, चार चाछा उगलती हुई देखने से पांच दिन शेष चायु समझनी चाहिये।

विषेत्रन-यदि कोई रोगी अपरच्छाया को अंगुली रहित देखता है तो वह जाउ दिन, स्कम्भ रहित देखता है तो सात दिनु गर्दन रहित देखता है तो एक मास, /ठोडी रहित देखता है तो ना या ग्यारह दिन, नेण रहित देखता है तो दस दिन, जदर रहित देखता है तो पांच या कु मास, हदय को सिक्कट देखता है तो चार मास, सिरं रहित देखता है तो दो पहर, पांच की अंगुली रहित देखता है तो कु दिन, दांत रहित देखता है तो ना दिन जीर वर्म रहित देखता है तो आधा दिन जीवित रहता है। जो रोगी परच्छाया के मीह, नक, घुटना नहीं देखता है अथवा इन

<sup>×</sup>बद् खप्पशिज खप्पशो कए परकए व परक्कार्य । सन्नं तक्काय्को परमुक्कतो पलोएजा ॥ वह तं संपुक्त चिम पासित ता वरिन भरखमानित्यं । कम वंच-कायुविरहे ति—दुःएकग वरिसेहिं मरह कुर्व ॥ वस्मासंतीम तद्वसंखए किकाए मन-दृष्टि च मरह । तदुवर खमाने मोसिंह पंचिंह कुर्दि वा.....॥ गीनामाने चट-ति-दु-द्धावसंवेदि मरह मासेहिं । पक्कं क्रम्खाया खए बाहुखए दस दिखे जियहैं ॥ कंथखए बद्ध दिखा चटमायं जियह हिवयिहते । पहरदुर्ग चिम जीवति छामाएं सिरो विद्दीखाए ॥ खह सम्बद्धा च खामानेच्योको अवति कोनिया क्रहनि । ता तक्काखमानुको चिम विपर्ष क्रम्बद्ध खां नुर्या ॥

भगों को दुपने, तिगुने कप में देखता है वह पांच दिन जीवित रहता है।

परच्यामा दर्शन का उपसंहार सुद्दुमेव तंसु दियहं ( तस्स जीयं ) नायन्वं एत्य आणुपुन्वीए । परखायाए सुनं गिहिबुं मुभिवरिंदोईं ॥९४॥

लच्चेव तस्य जीवितं ज्ञातन्यमत्रानुपूर्व्या । परच्छायायां नृनं निर्दिष्टं मुनिवरेन्द्रैः ॥ १४ ॥

श्चर्य-रस प्रकार परच्छाया दर्शन द्वारा रोगी पुरुष की निकट सूर्यु का निकपण क्षेष्ठ मुनियों द्वारा किया गया है।

एवंविहपरछाया णिहिंद्वा विविहसत्यदिद्वीहिं । एणेंद् खायापुरिसं कहिज्जमाणं शिसामेह ॥६॥॥ एवंत्रिधपरच्छाया निर्दिष्टा वित्रिधशास्त्रदृष्टिभिः । इदानीं छायापुरुषं कथ्यमानं निशामयत ॥ १५॥

श्रर्थ—इस प्रकार श्रनेक शास्त्रों की दृष्टि से परच्छाया का निरूपण किया गया है। श्रव छाया पुरुष का वृ्णन कियाजाता है, ध्यान से सुनो।

आया पुरुष का लच्छा

मय-मयण-मायहीणो पुन्वविद्याणेण जं णियच्छेइ। मंती णियवरछायं छायापुरिसो हु सो होइ।।९६॥ मद-मदन-मायाहीनः पूर्वविधानेन यां परयति। मंत्री निजवरच्छायां छायापुरुषः खलु स मंत्रति॥१६॥

श्रर्थ-वह मंत्रित व्यक्ति निश्वयसे छाया पुरुष है जो सभिमान विषयवासना श्रीर छल-कपट से रहित होकर पूर्वेक्त क्ष्माएडीदेवी कै मंत्र के जाप द्वारा पवित्र होकर श्रपनी छाया को देखता है।

समभूमियले ठिच्चा समचरणजुओ पलंबभुअजुअलो । बाहारहिए घम्मे विविज्ञिए खुइजंत्र्हि ॥ ९७॥ समभूमितले स्थित्वा समचरणयुगः प्रलम्बभुजयुगलः । बाधारहिते धर्मे विविज्ञिते खुदजन्तुभिः ॥ १७॥

मर्थ-जो समतल-बराबर बीरस मूमि में खड़ा होकर पैरों को समाजान्तर करके हाथों को सरका कर, बाधा रहित कार खोटे जीवों से रहित [ सूर्व की धूब में छावा का दर्शन करता है, यह छाथा पुरुष कहलाता है।]

नासग्गे थणमञ्ज्ञ गुज्जें चलखंतदेस-गयणयले । भाल छायापुरिसं मणिअं सिन्जिणवन्दिण ॥९=॥ नासाये स्तनमध्ये गुद्धे चरखान्तदेश-गगनतले । माले छाथापुरुषो मणितः श्रीजिनवरेन्द्रेख ॥१=॥

कर्थ-श्री जिनेन्द्र अगवान के द्वारा वह झाया पुरुष कहा गया है जिसका सम्बद्ध नाफ के बद्रा भाग से, दोनों स्तन के मध्य भागसे, गुप्ताक्रों से, पैर के कोने से, बाकाग्र से ब्रथवा तलाट से हो।

विवेचन छाया पुरुष की ब्युस्पिक कोव में 'छाषायां दशः पुरुषः पुरुषाहातिविशेषः' की गई है अर्थात् आकाशमें अपनी छाया की भांति दिखाई देने याला पुरुष छाया पुरुष कहलाता है। तंत्र में बताया गया है:-पार्वती ने शिषजी से भाषी घटनाओं को अवगत करने के लिए उपाय पूछा था; उसी के उत्तर में शिवजी ने छाया

<sup>\*</sup>देव्युनाच—देवदेन महादेन कायतं कालवंचनं । शब्दश्रहास्वरूपं च योगलाचायायासम् ॥ कथितं ते समाधेन छायिकं ज्ञानमुत्तमम् । विस्तरेश समाध्यादि योगिनां हितकाम्यया ॥ शंकर उनाच—श्यु देवि प्रवच्यामि छायापुरुष-लच्यां । यज्ज्ञात्वा पुरुषः सम्यक् सर्वं पापैः प्रभुच्यते ॥ स्वं हि पृष्ठतः कृत्वा सोमं वा वस्वार्थिनि । शुरूकांवरधरस्त्राची गंधधूपादि वासितः ॥ संस्मरन्ये महा मंत्र देवे काम फलप्रदम् । बवात्मकं भिराडभूतं स्वां छायां संनित्तिच्येत् ॥ दण्या तां पुनराचारो स्वेतवर्णस्वरूपिणीम् । स पश्यत्वेक भावस्तु शिवं परमकारणम् ॥ प्रहाशाप्तिभवेत्तस्य कालविद्विरितीरितम् । ब्रह्महत्यादिकः पाषमुच्यते नात्र संशयः ॥ शिरोहीनं यदा पस्येत्वर्शममंतिभवेत् छ्यः । समस्यं वाक्ययं तस्य योगिनस्तु यथा तथा शुक्ते धर्म विज्ञानीयात् कृष्यो पापं विनिद्शित् । रह्मे वयं विज्ञानीयात् पीते विदिषमादिशेत् ॥ विवादी बन्धुन।शस्यादितुरुढे वेव सुद्धश्रम् । विकटी नश्यते मार्य विज्ञेष धनमेन हि ॥ पादाभावे विदेशस्थादित्यत्वक्वितं स्था । दिचार्य प्रस्तेन-पुद्वेषा महेश्वरि ॥

पुरुष के स्वक्ष का वर्णन किया कि मनुष्य ग्रुड जिल होकर अपनी खाया आकाश में देख सकता है, उसके दर्शन से पापी का मारा और छः मास के भीतर होने वाली घटनाओं का झान किया जा सकता है। पार्वती ने पुनः पूछा मनुष्य कैसे अपनी भूमि की छाया को आकाश में देख सकता है और कैने छः माह आगे की बात मालम हो सकती है। महावेषत्री ने बताया कि आकाश के मेचग्रन्य और निर्मल होने पर निश्चल चित्त से भवनी छाया की भोर मुँह कर खड़ा हो गुरु के उपदेशान नार भपनी छाया में कएड देखकर निर्निमेष नयनों से सम्मुखस्य गगनतल को देखने पर स्फटिक मणिवत स्वब्छ पुरुष खड़ा दिखनाई देता है। इन छाया पुरुष के दर्शन विद्युद्धचरित्र वाले व्यक्तियों को पुरुयोदय के होने पर ही होते हैं। चनः गुरु के वननों का विश्वास कर उनकी सेवा श्रभुषा द्वारा खाया पुरुष सम्बंधी सान प्राप्त दार उसका दर्शन करना चाहिए। द्वायाप्रव के देखने से द्वामास नक मृत्यु नहीं होती है। केकिन छापा पुरुष को मस्तकग्रन्य देखने से झःमास के भीतर मृत्यू अवश्यंभावी है। जाया पुरुष के परन दीखने से स्त्री की मृत्यु भार हाय न दिखलाई पड़ने से माई की मृत्यु होती है। यदि छाया पुरुष की आकृति मिलन दिखलाई पड़ती है तो स्वर पीडा, लाल दिखलाई पड़े नो पेश्वर्थ प्राप्ति ग्रीर सिव्हिट दिखल ई पडे तो शत्रुगों का नाश होता है।

णियच्छाया गयखयले निएइ पहिनिनिया फुड जाम । ताविन्य सो जीवह दिहीए विविद्दसत्थाख ॥९६॥ निजच्छायां गगनतले परयति प्रतिविधितां स्फुटं यावत् । तावदेव स जीवति दृष्ट्या विविध शास्ताखाम् ॥ ११ ॥

श्रायं — अनेक शासों की राष्ट्र से विचार करने पर यही निष्मर्ष निकलता है कि अपनी खाया को आकाश में पूर्ण प्रतिविभित्रत छाया पुरुष के कप में जितना स्पष्ट देखता है उतना ही वह अधिक संसार में जीवित रहता है।

विवेचन —'अ ही रहे-रहे' इत्यादि मंत्र का १०८ बार जाव कर विद्युद्ध भीर निष्कपट चित्त होका स्वच्छ भाकाश में भवती काया के व्यंत करे। यदि भूमि पर पण्ने वाली काया आंकाश में रपष्ट मालूम पड़े तो अपनी आयु अधिक सममानी आदिए। इस छायापुरुष के व्यंत का बड़ा आरी प्रभाव बतलाया है, लेकिन इस छाया का व्यंत कुछ समय के अभ्यास के अन्तर होता है-योगदीपिका में बताया है कि रिवेदार और मगलवार को उपपुक्त मन का १०८ वार जाप कर स्वाद्य कहत में छाया पुरुष का द्यंत करना आदिए। छः मास तक लगातार अभ्यास करने पर मी छाया पुरुष के द्यंत नहीं हो तो अपने अधुम कम का उद्य सममाना आदिए। इस छाया पुरुष का जितना स्पष्ट दर्शन होता है, उतनी ही दीर्घायु सममानी आदिए।

वाया पुरुष द्वारा कः मास की बायु हात करने की विवि जह पिच्छुइ गयणयले छायापुरिसं सिरेण परिद्वीणं । जस्सर्य जोइज्जइ सो रोई जियइ छम्मासं ॥१००॥ यदि प्रेचते गगन तले छायापुरुषं शिरसा परिहीनम् । यस्यार्थे दरयते स रोगी जीवति पर्यमासान् ॥ १००॥ बार्थ – यदि मंत्रित पुरुष बाकाश में छाया पुरुष को विवा

शिट के देखे तो जिस रोगी के लिये झायापुरुष का दर्शन किया जा

काया पुरव द्वारा दो कार तीन वर्ष की काबु का निश्वय चलखाविही खे दिट्ट विरिसतयं जीविज हवे तस्स । खयखाविही खे दिट्ट विरिसजुओं खिज्जिकप्पेख ।।१०१॥ चरणिविहीने हछे वर्षत्रयं जीवितं मधेत्तस्य । नयनिविहीने हछे वर्षयुगं निर्विकल्पेन ॥१०१॥

यदि — मंत्रित पुरुष को छायापुरुष विना पेर के दिस्तलाई पड़े तो जिसके लिये देशा जा रहा है यह व्यक्ति तीन वर्ष तकजीवित रहता है भार यदि विना भांखों के छायापुरुष दिसलाई पढ़े तो उसका जीवन दो वर्ष का अवगत करना बाहिये।

काया पुरुष द्वारा एक वर्ष, ऋहाईस मास बार पन्त्रह मास की आयु का निश्वव

जाणुविहीसे मसिक इगविरतं तह य जैवापरिहीसे। श्रद्धावीसं मासे कडिहीसे पंचदह ते वि ॥ १०२॥ जानु विहीने मणितमेन वर्ष तथा च जङ्गा परिहीने। अष्टाविशति मासान् कटिहीने पंचदश तानि ॥ १०२॥

भर्थ-यदि छाया पुरुष घुटनों के बिना दिखलाई पडे तो रोगी का जीवन एक वर्ष, जंबा के बिना दिखलाई पडे तो श्राई स महीने भीर कमर के बिना दिखलाई पडे तो १४ महीने शेष जीवन समस्रना चाहिये।

छाया पुरुष द्वारा भाठ मास भार छः दिन की भायु का निश्चय भारे दियपपरिविज्जिएगं दिहेणू । गाउजित (य) णिव्वियप्पे छिद्दियह गुज्भरिहएण ॥१०३॥ श्रष्टिय जानीत मासान् इदयपरिवर्जितेन दृष्टेन । ज्ञायते च निर्विकल्पेन षड् दिवसान् गुद्धरिहतेन ॥१०३॥

अर्थ-यदि छायापुरुष षिना हृद्य के दिखलाई पडे तो जीवन आठ महीने, बिना गृत अंगों के दिखलाई पडे तो छः दिन का शेष जीवन समभना च हिये।

क्वाया पुरुष द्वारा चार दिन, दो दिन श्रार एक दिन की श्रायु का निधय करजुश्वहीं जाणह दियहचउक्कं च वाहहीं गोंगा । दो दियहे एगदिशं अंसयरहिएगा जागोह ॥१०४॥ करपुगहींने जानीत दिवसचतुष्कं च बाहुहींनेन । दौ दिवसावेकदिनमंसकरहितेन जानीत ॥१०४॥

श्चर्य-यदि छाया प्रष्य बिना हाथों के दिखलाई पडे तो चार दिन, षाहुओं के बिना दिखलाई पडे तो २ दिन, श्रीर विना कंश्रों के दिखलाई पढे तो एक दिन उसका जीवन शेग समकता चाहिये।

श्वाया पुरुष द्वारा बीर्षायु ज्ञात करने की विधि जह दीसह परिपुणां अंगोनंगोहि छायवरपुरिसं ! ता जीवह बहुकालं हय सिट्ठं मुख्यिवरिदेहिं ।।१०५।। यदि हस्यते परिपूर्णो ऽक्लोपाङ्गैरछायावरपुरुयः । तर्हि जीवति बहुकालमिति शिष्टं मनिवरेन्द्रैः।।१०५॥ श्रथं—यदि मन्त्रित व्यक्ति खाया पुरुष को सभी प्रधान प्रं श्रप्रधान श्रंगों से परिपूर्ण देखता है तो उसकी या जिस व्यक्ति के लिए वह खायापुरुष का द्र्यन कर रहा है, उसकी श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा दीर्घायु बतलाई गई है।

विवेचन - तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि मन्त्र पढ़दार मन्त्राराधक व्यक्ति खाया प्रथ का दरीन आकाश में करता है। यदि वह अपने सम्बन्ध में इष्टानिष्ट, जानना चाहता है तो उसे अपने ग्रभाग्रभ फलों का आभास मिल जाता है और ग्रन्य किसी रोगी पुरुष के विषय में जानना चाहता है तो उसे सामने बैठाकर तव दर्शन करना चाहिए। उस अन्य व्यक्ति को सामने बैठाने का रहस्य यह है कि भाकाश में उस व्यक्ति की खाया दिखलाई पड़ने सगती है जिससे छाया। के विकृत या अविकृत होने के कारण श्रमाश्रम फलों के अवगत करने की अनेक विधियां तन्त्र शास्त्र में बतलाई गई हैं। उनके विशिष्ठ मन्त्रों की श्राराधना द्वारा नानः क्यों में खाया पुरुष का दर्शन किया गया है। जैन मन्त्र शास्त्र में भी खायापुरुष के दशेन करने के अनेक मंत्र प्रचलित हैं। एक स्थान पर लिखा है कि चकेश्वरी देवी की जगातार २१ दिन पूजा करने के अनन्तर " अँ हां हीं हुँ हैं असि आ उसा नमः स्वाहा " इस मंत्र का, सवाताल जाएं करके स्वस्थ और स्वच्छ चित्त होकर छायापुरुष का दर्शन करना चाहिए। इस विधि मे जिस छायापुरुष के दर्शन होंगे उलके द्वारा भूत, भविष्यत् और वर्तमान इन तीनो कालों की घटनाओं का स्पष्ट पता लग आयगा। परन्तु इस छाया पुरुष की भाराधना सब के द्वारा संभव नहीं, किन्तु को छल-कपट से रहित हो परम ब्रह्मचर्य बत का पालन करते हैं और जिन्होंने स्वम में भी परत्भी की इच्छा नहीं की है, उन्हीं व्यक्तियों को यह खाया-पुरुष दिखलाई पड़ेगा। छायापुरुष के दर्शन के लिए किसी तालाब या नदी के किनारे जाना च हिए बार वहां एक।न्त में बैठकर कुछ समय तक अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास बल से जब भावनाएं बलवती होकर अभिव्यक्ति की अवस्था में आजायंगी तो छायापुरुष का दर्शन चच्छी तरह सरस्ता पूर्वक किया जा सकता है। आयु के अतिरिक्त ग्रन्य विषयों के फलों का विवेचन निस्न प्रकार किया गया है-जो व्यक्ति खायायुरुष के, गाते या ईसते हुए दर्शन करते हैं

उन्हें छः मास के भीतर चतुसित धन गशि की प्राप्ति होती है।
जिन व्यक्तियों को समी स्वस्थ धंगों से पूर्व हायापुरुष दिसलाई
पडता है, वे अवश्य कहीं से धन प्राप्त करते हैं। छायापुरुष का
रोना, कन्दन करना और गिड़गिड़ाना इत्यादि देखने से उस ध्यक्ति
को साधारण धन लाभ अवश्य होता है। स्योतिष शास्त्र में इस
प्रकार के छायापुरुष का स्वक्ष्य पद फल बहुत कम जगह
बतकाया गया है।

हायापुरुष द्वारा अन्य सामासाम आदि हात करने का कथन अच्छाउ जीविय-मरणं लाहालहं सुहा-सुहं तह य । अकं पि जं जि कज्जं तं जीयह छायापुरिसम्मि ॥१०६॥ आस्तां जीवित-मरणं साम-असामं शुभ-अशुमं तथा च । अन्यदपि यदेव कार्यं तत्पश्यत छाया पुरुषे ॥१०६॥

श्रयं—जीवन श्रीर मरल के श्रातिरिक्त श्रम्य श्रमीष्ट लाभ श्रीर हानि, ग्रुम श्रीर श्रम्यम, सुल श्रीर दुःल हत्यादि सभी जीवन से संबंध रत्नने वाले का भी द्वायापुरुष में देख सकते हैं।

विवेचन पिंद कायापुरुष स्वस्थ और प्रसन्न दृष्टि गोचर हो तो धन की प्राप्त, रोते हुए या उद्दास दिखलाई एवं तो धनहानि नाक या कान झायापुरुष के दिखलाई नृप हैं तो विपत्ति, सिर के बाल चुंघराले दिखलाई एवं तो संतान प्राप्ति, मित्र समायम और घर में उत्सव अथवा मांगलिक कार्यों का होना, पुरुष की दाढी घनी और सफेद रंग की लम्बी दिखलाई एवं तो विपुल मात्रा में कहीं से धन की प्राप्ति होगी, ऐसा समअना खाहिए। यदि झाया पुरुष का मुख मलीन दिखलाई एवं तो घर में किसी की मृत्यु का होना, मुख प्रसन्न दिखलाई एवं तो घर में किसी के विवाह का होना, खाया पुरुष का पेट बड़ा मालूम एवं तो देश में सुभिक्ष का होना, पेट खोटा और शरीर इंग दिखलाई एवं तो देश में दुर्भिक्त का होना या देश में अन्य तरह की विपत्तियों का आना एवं झाया पुरुष के स्तन सुन्दर और सुडोल आकार के दिखलाई एवं तो देश को धन-धाम्य से परिपूर्ण होना फन्न समअना खाहिये। दर्शक ओ झायापुरुष का दर्शन कर रहा है, यह वह दर्शन करते समय सांसारिक मावनाओं, वासनाओं और विचारों से रहित होकर

बायापुरुष को देखता है तो उसे समस्त कार्यों में सफलता तथा उपर्यक्त वासना भीर भावनाओं के सहित वर्शन करता है तो उसे कार्ये। में प्रायः असफलता मिलती हैं। खायापुरुष जमीन के शंतर रखे गये धन की भी स्वना देता है जो व्यक्ति पृथ्वी के नीचे रखे गये धन को निकलवाते हैं वे पहले खायापुरुष के दर्शन द्वारा उस धन के स्थान ग्रीर परिमाण की सबना प्राप्त कर लेते हैं। एक बार एक मेरे मित्र ने जिन्होंने दो एक जगह पृथ्वी स्थित धन को निकलवाया है, बतलाया था कि इस कार्य के स्निए मध्य रात्रि में दी क के प्रकाश में मगलवार और इतवार को खायापुरुष का दरीन करना चाहिए। इसके दरीन की विधि यह है कि मंगलवार या इतवार के पातः काल को ही जिस स्थान में घन रहने का सम्देह हो चौमुखी थी का दीएक जलाकर रख दे। पर इतनी विशेषता है कि उस स्थान को पहले गाय के गोबर से लीप कर घूप, अगरबत्ती आदि सुगन्धित द्रश्यों के हवन से पवित्र कर छे। फिर छ।यापुरुष का विशेषक, जिसे पृथ्वी स्थित धन की सूचना प्राप्त करनी है वह स्नान आदि से पवित्र हो लाल रंग की धोती और चादर पहन कर लाल रंग के आसन पर बैठ कर लाल फुलों से पुलिंदिनी देवी की भाराधना करे भीर किसी अभीए मंत्र का दिन भर में जितना संभव हो उतना जाए करे इस दिन अन्य काम का त्यागं कर देना चाहिए। आवश्यक बाधाओं को दूर कर (पेशाब, मलत्याग बादि) हाथ पैर घोकर मंत्र जपके कपड़ों को पहिन कर पुनः मन्त्र जाप करना चाहिए। इस विधि से रात के एक बजे तक जाए करते रहना मनन्तर सफेद फुलों पर "ब्रों ही विश्वमातिनी विश्वप्रकाशिनी मध्ये रात्रा खायापुरुषं प्रकट्य प्रकट्य श्रो हो ही हु है। हः दे फर् स्वाहा' इस मंत्र का २१ बार उस अखग्र दीएक के प्रकाश में खाया पुरुष का दर्शन करना चाहिए । यदि छायापुरुष इंसता हुना विखलाई पढे तो धन मिलेगा और रोता हुन्ना या भाषाज करता हुमा दिसलाई पडे तो धन नहीं मिसेगा। द्वारापुरुष का सिर जिस विशा में हो उसी दिशा में पृथ्वी रियत धन को सममना बाहिए जिन व्यक्तियों को खायापुरुष देखने का अभ्यास नहीं है वे साधारण व्यक्ति उपर्युक्त विधि से खावापुरव का दर्शन कर सकते हैं। अब

आप में किसी प्रकार की भूटि न हो तो वह खायापुरुष धन के वारे में किस प्रकार प्राप्ति होगी और कब होगी आदि समस्त वार्ते घीरे २ आराधक के कान में कह देता है यदि कारणवश साधारण व्यक्तियों को खायापुरुष के दर्शननहीं भी हों तो उक्त विधि से जाप करने पर धन के मिक्रने और न मिलने का आभास अवश्य मिल जाता है।

कायापुरुष दशेन द्वारा रिष्ट कथन का उपसेहार श्रीर रूपस्य रिष्ट का कथन

एवं छाया पुरिसो णिहिहो अस्तरथदिङ्घीये। रिष्टं रूवं सुनिणं कहिज्जमाणं निसामेह ॥१०७॥

एवं क्वायापुरुषो निर्दिष्टोऽन्य शास्त्र दृष्ट्या । रिष्टं रूपं स्वप्नं कथ्यमानं निशामयत ॥ १०७॥

श्रर्थ—इस प्रकार श्रन्य शास्त्रों की दृष्टि से छायापुरुष का वर्णन किया गया है, श्रव रूपस्थ रिष्ट स्वप्नों का निरूपण किया जाता है, ध्यान से सुनो।

स्व<sup>द</sup>नों का निरूपण

ऋय स्वप्नानि--

वाय-कफ-पित्त रहिओ समधाऊ जवेह इय मंतं। सुत्तो निसाए पेच्छह सुमिणाई ताह पभणेमि ॥१०८॥ अथ स्वप्नाः। वातकफपित्तरहितः समधातुर्यो जपतीमं मन्त्रम्। सुप्तो निशायां परयति स्वप्नांस्तान् प्रभणामि॥१०८॥

श्रर्थ—श्रव उन स्वप्नों का वर्णन किया जा रहा है, जिन्हें वात, पित्त श्रीर कफ की विषमता से रहित होकर, सातों धातुश्रों की समता प्राप्त कर निम्न मंत्र का जाप करते हुए देखता है।

रबप्न दर्शन की विधि

ऊँ हीं पएहसवसे क्ष्मी स्वाहा। काऊस अंगसोही सियभूसच भूसिओ हु भूमीए। जविकता इमं मंतं सोवड सियवत्थिपिहियाए॥१०९॥ कों ही पग्रहसवयो दमी स्त्राहा। कृत्वा ऽङ्गशुद्धिं सितभूषया भूपितः खलु भूमा।

जित्वेमं मन्त्रं स्वितितु सितवस्रिपिहितायाम् ॥ १०६ ॥

श्चर्थ श्वीर को स्वच्छकर, श्वेत श्वाभूषणों को धारण कर एवं श्वेत वस्त्रों से श्वाच्छादित हो भूमि पर 'श्रों ही परहसवखे दभी स्वाहा' इस मंत्र का जाप कर शयन करे।

उपवास-मोणजुत्तो आरंभिवविज्ञिओ हु तिह्यहे। विकहा कसायहीणो अच्छित्ता तीम्म दियहमिम ॥११०॥ उपवास-मानयुक्त आरंभ विवर्जितः ख्लु तहिबसे ।

विकथा-कषायहीन अस्तित्वा तिस्मन् दिवसे ॥ ११० ॥

श्रथ-जिस रात को स्वष्त देखन हो उस दिन उपशस सहित मानवत धारण करे आर उस दिन समस्त आरंभ का त्याग कर विकथा श्रीर क्रवाय रहित होकर उपर्युक्त विधि से रात को शयन करे।

जाइकुसुमेहिं जित्रिओ सिज्भइ मंतो हु दहसहस्सेहिं। एवं च होमविहिओ गुग्गुल-महुरत्तएणं तु ॥ १११ ॥ जातिकुसुमैजिपितः सिध्यति मन्त्रः खलु दशसहकैः। एवं च होमित्रितितो गुग्गुल.मधुरत्रयैस्तु ॥ १११॥

अर्थ-इस प्रकार जातिकु सुम द्वारा दस हजार वार उपर्युक्त मंत्र का जाप कर गुगुल और धूप का इवन कर रात को स्वप्न देखाना चाहिये।

विवेचन — तैन मंत्र शास्त्र में स्वप्न दर्शन की विधि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि 'कों हीं बाहुबलि महागहुबलि मचरहबाहुबलि ऊर्ध्वगहुबलि ग्रुभाशुमं कथयर स्वाहा' इस मंत्र का दल हुबार आप कर पृथ्वी पर शयन करे कार जब स्वप्न में किमी प्रश्न का उत्तर पाना हो तो कान की ला पर कस्त्री कार सफेद खदन लगाकर सोना चाहिये। उस रात्रि को जितने स्वम आते हैं है प्रायः सखफ़त बोतक होते हैं। स्वम दर्शन की एक कम्य

प्रक्रिया यह भी बताई गई है कि 'कों विश्वमालिनी विश्वप्रकाशिनी मध्ये रात्री सत्यं महां वद-वर प्रकश्य प्रगटय श्री हां हुम् फ़र् स्वाहा' इस मंत्र को सिंगरक, काली मिर्च श्रीर स्थाही इन तीनों से कागज पर लिखाकर तकिए के नीचे रख मंगल श्रीर रविवार की रात को शयन करे। इस रात को स्वम में श्रभीष्ट कार्य की सूचना मिलती है।

श्राध्निक वैद्यानिक स्वप्न के सम्बन्ध में श्रपना नवीन विचार उपस्थित करते हैं। ग्रारस्तु ( Aristotle ) ने कारणों का अन्वेषण करते इए कताया है कि जागृत अवस्था में जिन अवस्थि की कार व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, वे ही प्रशृत्तियां अर्द्धनिद्धित अवस्था में उत्ते जेत होकर मानसिक जगत में जाकरूक हो जाती है। श्रतः क्वम में हपारी छपी हुई प्रकृतियों का ही दर्शन होता है। एक अन्य पश्चिमीय दार्शनिक ने मनोवैक्षानिक कारणों की खोज करते इए बतलाया है कि स्वम में मानसिक जगत के साथ बाह्य जरात का सम्बन्ध रहता है, इसलिए हमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं की सचना स्वप्न की प्रवृत्तियों से मिलती है। डाक्टर सी. जे. हिट्वे ने मनोवैशानिक ढंग से स्वप्न के कारणों की खोज करते इए लिखा है कि गर्मी की कभी के कारण हृदय की जो किया एं जागृत श्रवस्था में सुष्प रहती हैं वे ही स्वप्नाधस्था में उत्तित होकर सामने श्र/जाती हैं। जागृत शवस्था में कार्य संसप्नता के कारण जिन विचारों की क्रोर हमारा ध्यान नहीं जाता है, निद्धित अवस्था में वेही विचार स्वप्न रूप से सामने आते हैं। प्रथम मोरियन सिद्धांत में माना गया है कि शरीर आत्मा की कब है। निदित अवस्था में आतमा शरीर से स्वतन्त्र होकर अपने श्रासल जीवन की श्रोर प्रवृत्त होती है श्रोर श्रान त जीवन की घटनाओं को ला उपस्थित करती है, इसलिये हमें स्वप्न में अपरि-चित वस्तुओं के भी दर्शन होते हैं। सुकरात कहते हैं कि-जागृत . अवस्था में आत्मा वद्ध है किन्तु स्वप्नावस्था में आत्मा स्वतन्त्र रहती है, इसलिर स्वम में भात्मा स्वतन्त्रता की बातें सोचती रहती है। इती कारण हमें नाना प्रकार के विचित्र स्वप्त आते हैं। जो आत्माएँ कलुषित हैं उनके स्वम गम्दे और साधारण होते हैं पर पवित्र मत्त्रामी के स्वम ऋधिक मभाबोत्पादक एवं मन्तर्जात

भार बाह्य जगत से सम्बन्ध होते हैं इनके द्वाग मानव को मावी जीवन की स्चनाएं मिलती हैं। तरंगा मानते हैं कि जैसा हम अव-काश मिलने पर आमोद-प्रमोद करते हैं उसी प्रकार स्वप्नावस्था में आत्मा भी स्वनन्त्र होकर आमोद प्रमोद करती है। और वह मृत आत्माओं से सम्बन्ध स्थापित करके उनसे बातचीत करती है, इसलिए हमें स्वप्न में अपरिचित चीज भी दिखलाई पडती हैं। पवित्रआत्माओं के स्वप्न उनके भृत और माबी जीवन के प्रतीक हैं। विवलोनियन का कहना है कि स्वप्न में देव और देवियां आती हैं, स्वप्न में हमें उन्हीं के द्वाग भावी जीवन की स्वनाएं मिलती हैं, इसलिए कभी कभी स्वप्न की बातें सच होती हैं।

कुछ नवीनतम वैद्यानिकों ने स्वप्त के कारणों का भ्रन्त्रेपण से किया है। एक वल के लोग स्वप्न का कारण श रीरिक विकार और दूसरे दल के लोग मानसिक विकार मानते हैं। शारीरिक कियाओं को प्रधानता देने वाले बिद्वान मानते हैं कि मस्तिष्क के मध्यक्थित कोष के आभ्यन्तरिक परिवर्तन के कारण मानसिक चिन्ता की उत्पन्ति होती है। बिमिन्न कोष जागत श्रवस्था में संयुक्त रहते हैं, किन्तु निद्रतावस्था में संयोग इट जाता है जिससे चिन्ताघारा की श्रंताला द्रव जाती है और स्वप्न की सिंह होती है। मानसिक विकार को कारण मानने वाले ठीक इसमे विपरी हैं, उनका मत है कि निद्वतावस्था में कोचों का संयोग भंग नहीं होता. विक श्रीर भी घनिए हो जाता हैं. जिससे स्वामाविक विन्ता की विभिन्न घाराएँ मिल जाती है। इन्हीं के कारण स्थम जगत की सृष्टि होती है। किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने बतलाया है कि निद्धित अवस्था में हमारे शरीर में नानाप्रकार के विचास प्रार्थ एक श्रित हो जाते हैं जिनसे कोचों की किया में बाधा पहुँ चती है, इसीलिए स्वप्न देखे जाते हैं। शारीरिक विज्ञान के विश्लेषण से पता सगता है कि निद्वितायस्था में मानसिक वित्यां सर्वथा निस्तेज नहीं हो जाती हैं, हां जागृत भवस्था में चिन्त एँ भीर दश्य मन में उत्पन्न होते हैं। जागृत भवस्था में हाशन, आवण, स्पार्शन, एवं बाजूब आदि मत्यक्षानुभृतियों के प्रतिक्रपक वर्तमान रहते हैं, किन्तु सुबुप्तावस्था में सिर्फ दार्शन प्रत्यक्ष के प्रतिकृषक ही वासे जाते हैं।

चिन्ताधारा दिन और रात दोनों में समान रूप से चलती है सेकिन जागृत अवस्था की चिन्ताधारा पर हमारा नियम्त्रण रहता है पर सुष्टतावस्था की चिन्ताधाग पर नियन्त्रण नहीं रहता है इसलिए स्वप्न भी नाना फलेकार मय प्रतिक्रणों में दिख-लाई पड़ते हैं। स्वप्त दार्शन प्रत्यचानुभूति के अतिरिक्त शेषानु-भृतियों का श्रमाय होने पर भी खुख, दु:ख, क्रोध, श्रानन्द, भय इच्या भादि सब प्रकार के मनोभाव गाये ज ते हैं। इन भावों के पाये जाने का प्रधान कारण कजात इच्छा ही है। पाधात्य विद्वानों ने केवल विशान के द्वारा ही स्वप्न के का गों के खोज नहीं की, क्योंकि विशान शादि कारण का श्रनुसन्धान नहीं करता है. श्रादि कारण का कत्सन्यान करना वर्शन शास्त्र का काम है। पाधात्य दर्शन के अनुसार स्वप्न निद्धित अवस्था की चिन्तामात्र है। हमारी जो इच्छाएँ जागृत जगत मं पूरी नहीं होती या जिनके पूरे दोने में बाधाएँ रहती हैं, वे ही इच्छाएँ स्वप्न में काल्पनिक भाव से परितृप्त होती हैं। किसी चिन्ता या इच्छा के पूर्ण न होने से मन में किस बाशांति का उदय होता है. स्वप्न में कल्पना द्वारा उसकी शांति हो जाती है।

उपर्युक्त पंक्तियों में बताया है कि रुद्ध रुख्या ही स्वप्न में काल्पनिक क्य से परितृप्त होती है। अब यह बतलाना आवश्यक है कि रुद्ध रुख्या है? और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? दैनिक कार्यों की बालोचना करने से स्पष्ट है कि हमारे प्रायः सभी कार्य रुख्या होते हैं। किन्हीं किन्हीं कार्यों में हमारी इच्छा स्पष्ट ग्रहती है और किन्हीं किन्हीं में अस्पष्ट पर्व कद्ध। जसे गणित करने की इच्छा होते ही एक स्थान पर जा बैठे। यहां गुणा भाग, जोड़ घटाव, आदि में बहुत सी कियाप ऐसी रहेंगी जिनमें इच्छा के अस्तित्व का अभाव वहीं कह सकते हैं। झात और अझात रुख्याओं को प्रधान छः भागों में बाँटा है—(१) स्पष्ट इच्छा, (२) अस्पष्ट रुच्छा (३) अयरिस्फुट-रुच्छा, (४) अनुमान सापेस रुच्छा, (४) अविश्वासिक रुच्छा, और (६) अझात-रुच्छा। दूसरी तरह से रुच्छाओं के (१) संझात (२) असंझात या

निर्कात ये चार वर्गीकरण किये गरे हैं। मनोवैशानिकों के उपर्युक्त वर्गीकरण से झात होता है कि स्वप्न में अवद्मित-इच्हाएं सीवे सादे रूप में चरितार्थ न होकर झान के पथ में बाधक बन प्रकारिशत होती हैं तथा अझात रुद्ध इच्छा ही अनेक प्रकार से मन के प्रहरी को घोला देकर विकृत अवस्था में प्रकाशित होती हैं। अभि-प्राय यह है कि स्वप्न में अझात-इच्छा रुद्ध-इच्छा को घोला देकर नाना रूपकों और उपरूपकों में हमारे सामने आती है।

स्वप्त के अर्थ का विकृत होने का प्रधान का स्व अवद्मित इच्छा—जो इच्छा अझात होकर स्वप्त में प्रकाशित होने की चेष्टा करती है, पहरी को —मन के जो जो भाव कदा इच्छा के प्रकाशित होने में बाधा पहुँचाते हैं उनके समष्टि कप प्रहरी को धाला देने के लिए छुप्र वेश में प्रकाशित होकर शांत नहीं होती, बल्कि पाखंडकप धारण करके अपने को प्रहरी की नजरों से बचाने की चेष्टा करती है। इस प्रकार नाना इच्छाओं का जाल विञ्च जाता है, इससे स्वप्त का अर्थ विकृत हो जात है। दार्शन परिणिति अभिकांति, संत्रेपन और नाटकीय परिणिति ये चार अर्थ विकृति के आकार हैं। मनका प्रहरी जितना सजग होगा, स्वप्त भी उतने ही विकृत आकार में प्रकाशित होगा। प्रहरी के कार्य में दिलाई होने पर स्वप्त की मूल इच्छा अर्थकृत अवस्था में प्रकाशित होती है। मन का प्रहरी जागृत अवस्था में सक्ता शहरी जागृत अवस्था में सक्ता रहता है और निद्धित अवस्था में शिथिल। इसी कारण निद्धित जवस्था में मन की अपूर्ण इच्छा, प्रस्वप्त द्वारा कारा निकृत का साधन बनती हैं।

उपर्युक्त विवेश्वन से स्पष्ट है जात का विज्ञान भी स्वस के विक्तन अर्थ का कारण बूंडकर फन का निरूपण करता है । जैनाचार्य ने मन्त्र विधान द्वारा स्वम में शुभाशुभ फल अवगन करने की प्रणाली बताई है। यह प्रणाली प्रायः सभी भारतीय नाहित्य में पाई जाती है। प्राचीन युग में पश्चिमीय विद्वान भी देव-देवताचा की आराधना द्वारा स्वम में भावी किया-कनाणों का दर्शन करने थे।

स्वप्नों के मेर

दुविहं तु होइ सुमिगं देवदकहिंग च तह य सहजं च। जत्थ जविज्जह मंत्रो देवदकहिंग च तं होइ ॥११२॥ द्विविधस्तु भवति स्वप्नो देव गक्तियतस्य तथा च सहजश्च। यत्र जप्यने मन्त्रो देवताकथितश्च स भवति ॥ ११२ ॥

. अर्थ-स्वप्न दो प्रकार के होते हैं-देवता कथित और प्राइतिक रायन के पूर्व मन्त्र जाप द्वारा किसी देवविशेष की आराधना से ओ स्वप्न देखे जाते हैं वे देवता कथित कहलाते हैं।

सहज स्वप्न का लक्ष

इयरं मंतिबहीणं सिमिणं जं लहर को वि खि॰ मतं । चिन्ताए परिदीणं समधाउसरीरसंठाणां ॥ ११३ ॥ इतरो मन्त्रविहीनं स्वप्नं यं लभते कोऽपि निर्श्नातं । चिन्तया परिहीनं समधातुशरीर संस्थानः ॥ ११३ ॥

त्रर्थ — दूसरा सहज स्वप्त वह है जिसे अनुष्य चिन्ता रहित, स्वस्थ श्रीर स्थिर मन से विना मन्त्रोबारण के शरीर में धातुश्रों के सम होने पर देखता है।

विवेचन—भारतीय साहित्य में स्वप्न के कारण और उसके मेनों का निरूपण दर्शन, आयुर्वेद, और उयोतिष इन तीन शाखों में विस्तार से किया गया है। दार्शनिक विचार घारा की तीन उपाधियां हैं-जैन, वाद और वैदिक।

जैन दर्शन—जैन मान्यता में स्वप्न संचित कमें। के अनुसार घटित होने वाले शुभाशुभ फ्रज़ के धोतक हैं। स्वप्न शास्त्रों के अध्ययन से स्वष्ट अवगत हो जाता है कि कमें वद प्राणी मात्र की कियाएँ सांसारिक जीवों को उनके मृत और भावी जीवन की स्वना देती हैं। स्वप्न का अन्तरंग कारण बानावरणीय, दर्शनावरणीय, और अन्तराय के स्वपेपशम के साथ मोहनीय का उदय हैं जिस व्यक्ति के जितना अधिक इन कमें। का स्वयोपशम होगा उस व्यक्ति के स्वप्न का फल भी उतना ही अधिक सत्य निकलेगा। तीन कमें। के उदय वाले व्यक्तियों के स्वप्न निग्धक एवं सागदीन होते हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि सृषुतावस्था में भी आत्मा तो जागृत रहती है, केवल इन्द्रियों और मन की शक्ति विभाग करने के लिए सुबुत सी हो जाती है। जिसके उपयुक्त कमें। का स्वयोपशम है उसके संयोगशामजन्य इन्द्रिय श्रीर मन संबन्धी खेतनता या श्रामा-यस्था फिल्कि रहती है। इसलिए श्राम की उज्ज्वलता से निद्धित प्रयम्था में जो कुछ देखते हैं उसका संबन्ध हमारे भूत, वर्तमान श्रीर भागा जीवन में है। इसी कारण स्वप्न शास्त्रियों ने स्वप्न को भूत वर्तमान श्रीर भविष्य जीवन का घोतक बतलाया है। पाराणिक अनेक श्राख्यानों से भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न मानव को उसके भावी जीवन में घटने वाली घटनाओं की स्वना देते हैं। इस दर्शन में स्वप्न के मूलतः दो मेद बतलाये हैं—प्रेरित श्रीर सहजा प्रेरित वे हैं जो कि व्यन्तर या अन्य यक्त आदि की प्ररेणा से श्रान हैं श्रीर सहज स्वप्न प्रायः सभी जीवों को सर्वदा श्राते रहते हैं।

वाद दर्शन—वाद मान्यता में स्वभावतः पदार्थों के लिएक होने कारण सुपुष्तावस्था में भी ल्ला-क्लण ध्वंसी जातमा की जान सन्तान जलती रहती है, पर इस जानसन्तान का जीवातमा के ऊपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है जार न पूर्वसंचित संस्कार है। वस्तुभूत हैं। लेकिन जानसन्तान के सर्वशा वर्नमान रहने के कारण स्वप्नों का फल व्यक्तियों को भोगना पड़ता है। इस दर्शन में स्वप्न के पूर्वनिमित्तदः जार जानिमित्तक ऐसे दो मेद बतलाये हैं। अनिमित्तक स्वप्न चित्त की अपथगामिनी प्रवृत्ति के कारण दिखलाई पड़ते हैं। यह बात वातजनित, पित्त जनित जार श्लेश्म जनित आदि शरीर विकारों से उत्पन्न होने के कारण प्रायः ज्ञास्य फल व्यक्ष करने वाले हाते हैं। पूर्वनिमित्तक स्वप्नों में पूर्व ज्ञान सन्तान जन्य प्रष्ट सहायक होने कारण फल देने की शक्षि विशेष कप से रहती हैं।

वैश्विक द्श्वन—इस मान्यता में प्रधानतः अद्वेत, द्वेत भार विशिष्टाद्वैत ये तीन दार्शनिक सिद्धान्त हैं, भ्रन्य विचार घाराएं इन्हीं के भ्रन्तर्गत हैं।

श्रद्धेत दर्शन—इस मान्यता में पूर्व श्रीर वर्तमान संचित संस्कारों के कारण जागृत श्रवस्था में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, स्वप्नावस्था में उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति बतलाई गई है, स्वप्न श्राने का प्रधान कारण श्रविचा है इसलिए स्वग्न का संबंध भविद्या संवद्ध जीवातमा से है, परम ब्रह्म से नहीं। स्वप्न के फ़ल का प्रभाव जीवातमा के ऊपर पहला है, पर यह फल भी म यास्त्य भारत है।

द्वेत दर्शन—इस दर्शन में पुरुष प्रकृति के सम्बन्ध के कारण बिकृताबस्था को घारण कर लेता है। इस विकृत पुरुष में ही जनम जन्मान्तर के संस्कार संखित रहते हैं। पूर्व तथा वर्तमान जनम के संस्कारों के कारण विकृत पुरुष स्वम देखता है। श्रातः स्वम का सम्बन्ध निर्लेपी प्रष से न होकर प्रकृति मिश्रित पुरुष के भूत, वर्तमान श्रीर भावी जीवन से है।

विशिष्टाद्वैत—इस मान्यता में बतलाया गया है कि संवित, प्रारब्ध, क्राम्य बार निषिद्ध इन चार प्रकार के कमें। में से संचित बार प्रारब्ध के ब्रनुसार प्राणियों को स्वप्न ब्राते है। स्वप्न का सम्बन्ध ब्रह्म के ब्रंश भूत जीव से है। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के ब्रनुसार स्थनों के तीन मेद हैं-इष्ट, ब्रह्म ब्रीट मिश्रित।

श्रायुर्वेदिक विचार भारा - इस भारा के श्रवसार मन के वहते वाली नाड़ियों के श्रिद्र जिस समय श्रातियली तीनों-वात, पित कैर कक होगों से परिपूर्ण हो जाते हैं। उस समय प्राणियों को श्रम, श्रश्चम स्वप्न साते हैं। इसमें प्रधानतः सफल और निष्कल ये दो स्वप्नों के मेद बताये हैं।

ज्योतिषिक बिचार धारा—उपलब्ध जैन पर्गातिष में निमित्त शास भाषना विशेष रखता है, जहां जैनाचार्ये। ने जीवन में घटने वाली भानेक घटनाओं के इष्टानिष्ट कारणों का विश्लेषण भी भत्यन्त महत्व पूर्ण ढंग से किया है। यों तो शाचीन वैदिक धर्मायलम्बी ज्योतिष शास्त्रियों ने भी इस विषय पर पर्याप्त लिखा है, पर जैनाचार्ये। द्वारा प्रतिपादित स्वम शास्त्र में कई विशेषताएँ हैं। वैदिक स्पोति।विंदों ने ईश्वर को सृष्टिक्त्री माना है, इसलिए स्वम को भी ईश्वर प्रेरित इच्छाओं का फल बतल।या है। वगह मिहिर बृहस्पति और पीलस्त्य भानि विक्यात गणकों ने ईश्वर की प्ररणा को ही स्वम में प्रधान कारण माना है। कलाफल का विवेचन जैनाजन उपोतिषशास्त्र में दश-पांच स्थलों को छोड़कर प्रायः समान ही है। ज्योतिषयास में प्रधानतया सात प्रकार के स्वप्न बताये गये हैं:—(१) इह, (२) भुत, (३) भतुभूत, (४) प्रार्थित, (४) कल्पित, (६) भाविक बीर (७) दोषज। इन सात प्रकार के स्वप्नों में म्यविक भीर प्रार्थित-मंत्र द्वारा प्रार्थना करने से भावा हुया स्वप्न, सत्य फल दायक होते हैं।

स्वप्रकल कथन क ने की शतिका

दुविहं पि एयरूवं कहिज्बमार्ण तु तं णिसामेह । विविहागमजुतीए समासदो विविभगेहिं ॥११४॥ दिविधमप्येकरूपं कथ्यमानं तु तं निशामयत । विविधागमयुक्त्या समासतो विविधमक्के ॥११४॥

कर्थ — उस स्वप्त के बारे में खुनो जो दो प्रकार का होता हुआ भी एक ही कर में है और जिसका वर्णन नाना प्रकार के शास्त्र कार युक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार की व्याक्याओं के साथ संदेप में किया जाता है।

रात के प्रहर के अनुनार स्वप्न का फल

दह वरिसाणि तयदं छम्मासं तं सुणेह दह दियहा । जह कमसो णायव्वं सिमिणत्थं रयशियहरेहिं ॥११४॥ दश वर्षाणि तद्र्यं वर्षमासांस्तं जानीत दश दिवसान् । यथाक्रमं क्रातव्यः स्वप्नार्थे। रजनीप्रहरैः ॥११५॥

श्रार्थ — स्वागों का नात के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रीत खतुर्थ प्रहर में देखने पर कमशा निम्न प्रकार फल मिलता है, दस वर्ष, पांच वर्ष, इः महीना श्रीर दस दिन । श्रार्थात् रात के प्रथम प्रहर में स्वाग देखने पर दस वर्ष में, द्वितीय प्रहर में देखने पर पांच वर्ष में, तृतीय प्रहर में देखने पर खा मास में श्रीर खतुर्थ प्रहर में देखने पर दस दिनों में स्वाग के फल की शांति होती है।

विवेशन - अन्य प्रन्थों में राजि के प्रहरों के अनुसार स्थमें की फलप्रांसि का समय बसलाते हुए लिखा गया है कि रात के पहले प्रहर में देखे गये स्वप्त एक वर्ष में, दूसरे प्रहर में देखे गये स्वप्त आठ महीने में ( कन्द्रसेन मुनि के मत से ७ महीने में ) तीसर प्रहर में देखें गये स्वप्न तीन महीने में (घराह मिहिर के मत से ५६ दिन में) चीथे पहर में देखे गये स्वप्न एक महीने में (मतान्तर से ६६ दिन में ) बाह्य मुहूर्त (उपाकाल ) में देखे गये स्वप्न दस दिन में एवं प्रातःकाल स्वें देखे ;से कुछ समय पूर्व देखे गये स्वप्न श्रति श्रीष्ठ फल देते हैं।

दिन के स्वागें का निकाण करते हुए प्राचीन शाखों में बताया गया है कि दिन के प्रथम प्रहर का स्वप्न निर्धक, द्वितीय प्रहर का सात वर्ष में, तृतीय प्रहर का आठ वर्ष में, चतुर्ध प्रहर का ग्यारह वर्ष में और स्यास्त काल का नी महीने में कल देता है। आज का विकास दिन के स्वप्नों को निर्धक बतलाता है। इसने जिस में जायत अवस्था के स्वप्नों का भी विश्लेषण किया है।

तिचियों की अनेका स्वर्मों की फल प्राप्ति का कथन करते इय बताया गया है कि—:

शुक्रल पत्त की प्रतिपदा—इस तिथि में स्वप्न देखने पर विलम्ब से फल मिलता है।

शुक्लपत की द्वितीया—इस तिथि में स्वप्न देखने से विपरीत फ़ल होता हैं अपने लिए देखने से अन्य को और अन्य के लिए देखने से अपने को फ़ल की प्राप्ति होती है।

शुक्तपक्ष की तृतीया — इस तिथि में भी स्वम देखने से विपरीत फल की माति होती हैं, पर फल दो वर्ष के बाद ही भिलता है।

शुक्रलपक्त की चतुर्था और पंचमी - इन तिथियों में स्वप्न देखने से दो महीने से लेकर दो वर्ष के भीतर फ़ल मिलता है।

शुक्लपक की पछी, सप्तमी, अध्मी, नवमी और दशमी—इन तिथियों में स्वप्न देखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, तथा स्वप्न सत्य निकलता है।

शुक्तपत्त की पकादशी, द्वादशी—इन तिथियों में स्वप्त देखने से विलम्ब से फल मिलता है।

शुक्लपक्ष की त्रयोदशी श्रीर चतुर्दशी—इन तिथियों में स्वप्न देखने से स्वप्न का फल नहीं मिलता है तथा क्वप्न मिथ्या होते हैं परन्तुयह सिद्धान्त सिर्फ सहज स्वप्न के संबंध में ही लागू समभता चाहिये, देव कथित के स्ववन्ध में नहीं। पूर्विमा—१स तिथि के स्थम का फल जल्द भार सत्य रूप में भवश्य मिलता है।

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा—इसितिथि के देवकथित स्वप्न का फल निर्धिक होता है, पर सहज स्वप्न का फल बिलम्ब से मिलता है।

कृष्ण पक्ष की द्वितीया—इस तिथि के स्वप्न का फल षांच वर्ष के भीतर मिलता है। छेकिन इस तिथि का स्वप्न सार्थक यताया गया है।

रूण पत की तृतीया, चतुर्थी-इन तिथियों के सहज स्वप्र मिथ्या होते हैं।

कृष्णपत्त की पंचमी, पष्ठी—इन तिथियों के स्वम दो महीने बाद केर तीन वर्ष के मीतर फल देने वाले होते हैं।

रूष्ण पत्त की सप्तमी--इस तिथि का स्वप्न स्ववस्य शीघ ही फल नेता है।

रुष्ण पक्त की श्रष्टमी, नवमी—इन तिथियों के स्वप्न विपरीत फल देने वाले होते हैं तथा एक वर्ष के भीतर उनका फल मिलता है।

कृष्ण पत्त की दशमी, पकादशी, हादशी, और त्रयोदशी-इन तिथियों के सहज स्वप्न मिथ्या होते हैं।

रुप्ण पत्त की चतुर्दशी--इस तिथि के सभी स्वप्न सत्य होते हैं और शीव फल भिलता है।

श्रमाबास्या—इस तिथि का सहज स्वप्न मिथ्या श्रीर देव कथित स्वप्न सत्य होता है।

देव प्रतिमा के स्वप्न दर्शन का वर्णन

कर-चरण-जाणु-मत्थय-जंघं सय-उयरवाज्जिया ! जो रयणीएँ पसुत्तो णियच्छए जिल्प्यदिस्स ।।११६॥ कर-चरण-जानु-मस्तक-जङ्गा-श्रंसक-उदस्वर्जितां प्रतिमाम्। यो रजन्यां प्रसुप्तः पश्यति जिनवरेन्द्रस्य॥११६॥

श्रर्थ-गतको सोते सभय स्वममें जो सर्वश्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवान की मितमां को बिनाहाथ, पैर, पुरने, मस्तक, जङ्गा, कन्या श्रीर पेट को देखता है, वह निम्न मकार फल मात करता है। अह जो जस्स य भनो सो हवइ देवस्स णिव्विअप्पेण। छत्तं परिवारं वा तस्स फलं तं निसामेह ॥ ११७॥ अय यो यस्य च भकः स भविति देवस्य निर्विकल्पेन। छत्रं परिवारं वा तस्य फलं तनिशामयत ॥ ११०॥

शर्थ—श्रथवां जो महा श्री जिनेन्द्र भगवान् की प्रतिमा के छत्र श्रीर भामएडल को भंग होते हुए स्त्रप्त में देखता है उसका फल भी निम्न प्रकार अवगत करना चाहिए!

स्वप्न में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को हाय, पांब, सिर और घुटने रहित देखने का फल

करमंगे चउमासं चरणेहिं ग्रागिज्ज तिन्णि वरिसाई। जाणु विहीणे वरिसं सीसम्मिय पंच दियहाई ॥११८॥ करभन्न चतुरो मासां धरणेर्जानीत त्रीणि वर्षाणि । जानुविहीने वर्षे शीर्षे च पञ्चित्रितसान् ॥११८॥

श्रर्थ — तो व्यक्ति प्रतिमा को हाथ रहित स्वप्न में देखता है उसका जीवन चार महीने, जो पैरों के बिना देखता है, उसका जीवन तीन वर्ष, जो घुटनों के बिना देखता है, उसका जीवन एक वर्ष और जो सिर रहित देखता है उसका जीवन पांच दिन शेष समस्रना चाहिये।

स्वप्न में प्रतिमा के जंघा, कंघा, और उदर के नष्ट होने का फल जंघास दुण्या वरिसं ध्रस्य भंगिम एयमासं तु । उयरविणासे दिंद्वे पंडिमाए श्रद्ध मासे य ।। ११९ ।। जङ्घास दे वर्षे ऽसकमङ्ग एकं मासं तु । उदरविनारो दृष्टे प्रतिमाया अष्ट मासांश्व ॥ ११६ ॥

त्रर्थ-यदि स्वप्न में कोई ब्यक्ति जिन प्रतिमा की जंघा नष्ट होते हुए देखे तो उसका जीवन दो वर्ष, जो कंघा नष्ट होते हुए देखता है उसका जीवन एक मास झीर जो प्रतिमा का उदर नष्ट होते हुए देखता है उसका जीवन ज्ञाठ मास समस्रता चाहिये

विवेचन—स्वप्न में १ प्रदेव का पूजन, दर्शन और आहानन करना देखने से विपुत धन की प्राप्ति के साथ-पाथ परम्परा से मोल की प्राप्ति होती है। स्वप्त में देव प्रतिमा का कंपित होना रोना, गिरना, चलना, हिलना, नाचना और गाता देखने से आधि व्याधि ब्रीर मृत्य होती है। स्वप्न में फलह एवं लडाई भागडे देखने से स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण और रोगी व्यक्ति सृत्यु को प्राप्त होता है। नाई द्वारा स्वयं भ्रपता या ग्रन्य का क्षीर (स्डजामत) कार्य करते हुए देखने से रोग और व्याधि के साथ धन और पुत्र नाश, केश लंच क2ना देखने से भयंकर व्याधि और स्वम में नाचते हुए कर्वध (कटेसिरवासे )को देखने से आधि, ब्याधि और धन नाश होता है। श्रंधकार मय स्थानों में-वन, भूमि, गुफा; श्रीर सुरंग सादि मैंमबे श करते हुए स्वप्त में अपने को देखने से रोग और अन्य की देखने से अपनी छः महीने के भीतर मृत्य समभानी चाहिये। वराहमिहिर ने स्वप्नों हे फल का निरूपण करते हुए बताया है कि जिन न्वप्नों में इष्ट वस्तुयं अनिष्ठ रूप से दिखलाई वहें और अनिष्ट वस्तुएं इप्र रूप में दिखलाई पडें वे स्वप्न सृत्यु करने वाले होते हैं। पर्वत, मकान की छत, स्रोर बच्च पर से ऋपने या पर की गिरने हुए देखने से ब्राधि व्याधि के साथ सम्पत्ति हानि उठानी पड़ती है। गन्दे जल या पैकवाले कंचा के अन्दर गिरताया इवता देखने में स्वस्थ व्यक्ति रोगी और रोगी ब्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। तालाव या नदी में प्रवेश करता देखने से रोगी को मरणतुल्य कए होता है। जो रोगी व्यक्ति स्वप्न में अपनी छाया की अपने हाथों से छिन्न करता हुन्ना देखता है, वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त करता है। श्रद्धि में स्वयं को या श्रन्य किसी को जलता हुन्न। देखने से पांच मास के भीतर मृत्य होती है।

स्वपन में छत्र श्रीर परिवार भग दर्शन का फल छत्तरस रायमरण भंगे दिद्वन्मि है। निष्भते। । परिवारस्स य मरणं गिअचिछए है। परिवारे ।। १२०॥ छत्रस्य राजमरणं भङ्गे दृष्टे भवति निर्भान्तम् । परिवारस्य च भरणं दृष्टे भवति ।। १२०॥

श्रर्थ —यदि स्वप्त में क्रिनेन्द्र प्रतिमा के छुत्र का भंग दिखलाई पडे तो उस देश के राजा का प्ररण निश्चित समस्ता चाहिये. श्रीर यदि परिवार-अनुगामियों का मरण विस्तालाई पडे तो अपने किसी नैकर या अनुगामी का मरण समस्रना चिद्ये।

देव प्रतिमा दर्शन के स्वप्न का न्यसंहार
एवं णियडा शियड शाउं देवादियाइपरिवारं ।
देविमहंवाईण कुणेह हह झिना आएसं ॥ १२१॥
एवं निकट अनिकटं झाला देवदिकादिपरिवारम् ।
देवीमखवादिनां करोतीह भटित्यादेशम् ॥ १२१॥

अर्थ—इस पृथ्वी पर देवी की पूजा प्रांतछा में संलग्न रहने वालों को देवादि का निकट और अनिकट परिवार समसकर उनकी भदा और अाहा का पालन करना चाहिये!

स्वप्न में विभिन्न वस्तुमों के देखने से दो महीने की आयु का निश्चय जह सुमिशान्मि विलिज्जह खज्जह काएहिं श्रहव गिद्धेहिं। श्रहवा कुणेह छदी मासजुर्य जीवए सा दु।। १ २।। यदि स्वप्ने विलीयते खाद्यते कार्करथ्वा गृष्टेः। श्रयवा करोति छुदिं मासयुगं जीवति स तु।। १२२॥

अर्थ - जों व्यक्ति स्वप्त में अपने को बिलीन होते हुए देखता है, काए और गीधा के द्वारा अपने शरीर को खाते हुए देखता है या स्वयं को बमन करते हुए देखता है ता वह दो महीने जीवित रहता है।

विवेचन—स्वप्त में अपने अगों का काटना, दूरना, विश्व होना विकृत होना और अगों से रक्त काय का होना देखने से कुछ महीनों में ही मरण होता है। आचार्य वशहिमिन्टिने स्वप्त में लिक्न और गुदा जसे गुप्तांगों के विकृत दर्शन को मृत्यु का कारण बतलाया है। केयल झान होरा में थ्रो चन्द्रसेन मुनि ने स्वप्त में स्टगाल, काक, गिक्क, माजार, सिंह और चीत के द्वारा अपने शरीर का भवाय करना देखने से तीन महीने में मृत्यु का होना बतलाया है।

स्वय दर्शन द्वारा एक मास की भागु निवय दिनखदिसाएँ णिज्जदि महिस-खरो-हेहिं जोहु सुमियाम्मि। घय-तिलेहिं विलिसे मासिककं सोदु जीवेह ॥ १२३॥ रोत्तरणदिशायां नीयने महित-कर-उर्द्यः खलु स्वप्ने । घृत-नैकेविकिपने मामकं सति जीवति ॥ १२३॥

त्रर्थ—जो स्वप्न में मैंसे, गर्थ और ऊट की सवारी द्वारा अपने को दक्षिण दिशा की भोर जाता हुआ देखता है अथवा तेल या थी से भीता हुआ अपने को देखता है तो वह एक मास जीविन रहता है।

विषेचन-पाश्चात्य ज्योतिषियों के मत से स्वप्न में किसी है हाथ से केला खीनकर खाना, कनेर के फूल को तोड़ना, खिलाड़ियों के मल्क्ष्युद्ध को देखना तथा उस युद्ध में किसी की मृत्यु का दर्शन करता, गडी के घन्टों की भावाज सनना तथा किसी के हाथ से घडी को गिरते हुए देखना या अपने हाथ से घडी का गिरना देखना, स्वप्त में किसी भयंकर आवाज का सुनना, द्विश दिशा के श्रोर नरन दोकर गमन करने हुए देखना एक मास की आय का कारण बताया है। इ. जी एच. मिलर ने मरण-सूचक स्वप्नों का निरूपण करते हुए बनलाया है कि जिन स्वप्नों में श्रवाधमावान नंग से व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का हास प्रगट हो और इन्द्रिय शक्ति हीन माल्म पढे वे स्वप्न स्वस्थ व्यक्ति को रोग स्वक भाग रोगी व्यक्ति को मरण स्चक हैं। लेकिन यहां यह भूलना न होगा कि स्वप्त प्रताकों द्वारा आते हैं तथा उनका रूप विक्रत होता है न्नतः सम्भाव्य गणित [ Law of probability ] के सिद्धांत द्वारा स्वप्न की परिपक्ष्वास्था वाली अनुप्त इच्छाओं का विश्लेषण कर शारीरिक और इन्डिय शक्ति का परिकान करना चाहिए। इत सी जं हिटवे ने मरण सूचक स्वप्नों का कथन करते हुए बताया हैं कि स्वप्न में ऊपर से नीचे गिरना, कनेर पुष्प का अन्तरा करना भयंकर भावाज सुनना या करना, किसी की रोते हुए देखना, कान, नाक श्रीर शांख इन श्रंगों का विकृत होना, किसी प्रेमिका द्वारा तिरस्कार का होना, चाय पीत हुए स्वयं अपने को देखना थ। क्रन्य पुरुषों को चाय गिराते हुए देखना एवं छुद्धेदर के साथ कीडा करते दूप देखना ये स्वप्न एक मास के मरख के सुचक हैं। विवले।नियन भीर पृथग गोरियन इन सिद्धांतों के अनुसार स्वप्न में भोजन करना, वसन और दश्न होना, मलसूत्र और सोना चांटी

का बमन करना, दिधर अक्षण करना या रुधिर बमन करना, भन्धकारपूर्ण गर्त में गिरना, ग्रन में गिरकर उठने का प्रयत्न करने पर भी उठने में भन्नमर्थ होना, दीयक या बिज ती को बुभते हुए देखना, थी, तेल भीर शराब की शरीर में मालिस करना एवं किसी ' बृक्ष या लता का जब से गिरना; देखने से कुछ महीनों में ही मरण होता है।

स्वप्न में सूर्य और चन्द्र ग्रह्शा के दर्शन द्वारा कुछ अधिक एक मास आयु का निश्चय

रवि-चंदाणं गहर्श भहवा भूमी हिणयह पडणंवा । जो सुमिशाम्मि खिथच्छा सो जीवह समिह भ मासं ॥१२४॥ रिव-चन्द्रयोभ्रहरामथवा भूमी परयित पतनं वा । यः स्वप्ने परयित स जीवित समिविकं मासम् ॥१२४॥

भर्थ-जो स्वप्नमें सूर्य भार चन्द्र प्रहण को देखता है भथवा पृथ्वी पर स्वप्न में सूर्य भार चन्द्र के पतन को देखता है, वह एक महीने से कुछ भधिक जीवित गहता है।

सात दिन की आयु निश्चय

कर-चरम्पतलं च तहा पक्खालिक लायिकमा लक्खरमं। निब्बाविद्य धुप्पं तो लहु फिट्टर् जामा सत्तदिणं ॥१२४॥ कर-चरम्पतलं च तथा प्रचाल्य लागयित्वा लाक्षारसम्। निष्पाद धूपं ततो लघु अंशने जानीहि सप्तदिनानि॥१२५॥

अर्थ—हथेली और पैर का तन्ना घोकर तथा लाल अलता सगाकर यदि धूप में मुखाने पर कम लाल हो जाय-फीका पड़ जाय तो सात विन की आयु समझना चाहिए।

विवेचन—इस गाथा का संबन्ध स्वम प्रकरण से नहीं मालूप पड़ता है। बल्कि इसका संबंध प्रत्यक्त रिष्ट से है। प्रत्यक्त रिष्टों में मृत्यु के धोतक अनेक रिष्ट बताये गये हैं। हाथ की हथेलियों के के मध्य भाग में काले दानों का निकल आना, नखों का काला हो जाना, शरीर के गुप्ताक्तों में तिल, मसा आदि का प्रकट होना आदि प्रत्यक्त रिष्ट बताये गये हैं। जैनाचार्य आगे स्वयं इन रिष्टों का वर्णन विस्तार से करेंगे। स्वप्न दर्शन द्वारा एक माल की कानु का निश्चय कसखपुरिसेहि णिज्जद् सुमिखम्मि य कहिंद्रिज्या गेहाओ । सो जब इक्कमामं जीवद् खात्यि चि संदेही ॥ १२६ ॥ कृष्णपुरुषैनीयते स्वप्ने च कृष्ट्वा गेहात् । स पुनरेकं मासं जीवति नास्तीति सन्देहः ॥ १२६ ॥

श्रर्थ—यदि स्वग्न में काले पुरुष के द्वारा घर से खिंचकर, भपने को ले जाते हुए देखे तो वह एक मास जीवित रहता है, इसमें संदेह नहीं।

स्वयन दर्शन हारा बीस दिन की आधु का निश्चय जो भिज्जह सत्थेणं स्वरूमं सत्थेण अहवह मरेह ! सो जीवह बीस दिणे सिमिणंगि रसादले जाओ ॥१२७॥ यो भियते शस्त्रेण शस्त्रेण च न्नियते। स जीवति विशति दिनानि स्वप्ने रसातले यातः ॥१२७॥

अर्थ — जो स्वप्त में अपने को किसी अला से कटा हुआ देखता है या अला द्वारा अपनी मृत्यु के दर्शन करता है अथवा पाताल की ओर जाते हुए अपने को देखता है, वह बीस दिन जीवित रहता है।

स्वप्न दर्शन द्वारा एक मास की आयु का निश्चय सिमिणार्मि अ णच्चेतो णिज्जद बंधेवि रक्तकृसुमाई । कालदिसाए जीवद मासिक्कं सी फुढं मढेओ ॥१२०॥ स्वप्ने च नृत्यनीयते बद्धवा रक्तकुसुमानि । कालदिशायां जीवित मासैकं स स्फूटं मृतकः ॥१२०॥

अर्थ — जो स्वम में मृतक के समान लाल फूलों से सजाया हुआ जृत्य करते हुए वृक्षिण दिशा की बोर अपने को ले जाते हुए देखता है वह निश्चित एक मास जीवित रहता है।

विवेचन-जैन निमित्त शास्त्र में मरण-स्वक स्वप्नों का निरूपण करते हुए बताया है कि स्वप्न में तैल मले हुए नम होकर मैंस, गर्भे, ऊंट, कृष्ण वैस भीर काले घोडे पर खडकर दिखा दिशा की भोर गमन करना देखने से, रसोई गृह में, लाल पुष्पों से परिपूर्ण बन में भीर स्तिका गृह में भंगभंग पुरुष का प्रवेश करना देखने से, भूलना, गाना; खेलना, फोडना, हँसना नदी के जल में नीचे चले जाना तथा स्यं, चन्द्रमा, ध्वजा भार ताराओं का नीचे गिरना देखने से, भस्म, धी, लोह, लाख, गीदड़ मुर्गा, बिसाय, गोह, स्योला, बिच्छू, मक्स्ती भीर विवाह भादि उत्सव देखने से एवं स्वम में दाढी, म्ंजू भीर सिर के वाल मुंब वाना देखने से मृत्यु होती है।

रोगोत्पादक स्वम का जिक्र करते हुए बताया है कि स्वप्न में नेत्रों के रोगों का होना, कूप, गब्दा, गुफ्रा, अन्धकार और विल मं गिरना देखने से, कचाडी, पूजा; खिजडी और पक्वां का भन्नण करना देखने से, गरम जल, तैल और स्निग्ध पदाया का पान करना देखने से, काले, लाल और मैले वस्त्रों का पहनना देखने से विना सूर्य का दिन, विना चन्द्रमा और तारों की रात्रि तथा असम्मय में वर्षा का होना देखने से, शुक्त बृज्ञ पर चढ़ना देखने से हँसना और गाना देखने से पर्व भयानक पुरुष को पत्थर मारता हुआ देखने से शीध रोग होता है।

एक मास की आयु सूचक अन्य स्वप्न

रुहिर-बस-पूत्र-तय-घय-तिन्जेहिय पूरियाइ गत्ताए। जो हु णिबुहुइ सुमिणे मासिक्कं जीवए सो दु ॥१२६॥ रुधिर-वसा-पूय-वग्-घृत-वैदेश पूरितायां गर्तायाम् । यः खतु निमञ्जति मासैकं जीवित स तु ॥१२४॥

श्रर्थ—जो स्वप्न में रुधिर, चर्बी, पीप (पीव) चमहा वी श्रीर तेल के गर्हे में गिरकर हुवता है, वह निश्चित एक मास जीवित रहता है।

स्वप्न दर्शन का उपसंहार

इदि भणिश्रं सुमिगत्थं णिहिंदुं जेम पुव्वसूरीहिं। पच्चक्खं रूवत्थं कहिज्जमाणं निसामेह ॥१३०॥ इति भणितः स्वप्नार्थो निर्दिष्टो यथा पूर्वस्रिभिः । प्रस्यक्षं रूपस्यं कथ्यमानं निशामयत ॥ १३०॥

भर्थ-इस प्रकार पूर्वाचायां के द्वारा स्वप्नों का वर्णन किया यया है, जब प्रत्यक्त रिष्टों का वर्णन किया जाता है, प्यान से सुनो

विवेचन-उत्पर जैनाकार्य ने मरण स्वक स्वप्नों का वर्णन विस्तार से किया है। जानकारी के लिये यहां कुछ विशिष्ट स्वमों का वर्णन किया जाता है-

धन प्राप्ति स्वक स्वप्न—स्वप्न में हाथी, घोड़ा, वैल ग्रीर सिंह के ऊपर बेठकर गमन करता हुआ देखे तो शीध धन मिलता है। पहाड़, नगर, ग्राम, नदी और समुद्र इनके देखने से भी अनुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तलवार, धनुष और बन्दूक ग्रादि से शांतु मों को ध्वन्स करता हुमा देखने से अपार घन मिलता है। स्वप्न में हाथी, घोडा, वेल, पहाड़, वृक्ष और गृह इन पर आरोहण करता हुमा देखने से भूमि के नीचे से घन मिलता है। स्वप्न में नख ग्रीर रोम से रहित श्रीर के देखने से सक्सी की प्राप्ति होती है। स्वप्न में दही, खन, फूल, खमर, ग्रम, बक्त, दीपक, तांबूल, स्वं चन्द्रमा, पुष्प, कमल, चन्द्रन, देव-पूजा, वीण। भीर अन्त देखते से श्रीष्ट ही भये लाम होता है। यदि स्वप्न में चिड़िया के पर पकड़कर उद्धा हुआ देखे तथा आकाश मार्ग में देवताओं की दुन्दुमि गावाज सुने तो पृथ्मी के नीचे से शीध धन मिलता है।

सन्ताबोत्पाद् स्वय्न स्वय्न में कृषभ, कलरा, माला, गम्ध वान्द्र , रवेत, पुष्प, ग्राम, ग्रमकद, केला, सन्तरा, नीवृ और नारियल दवकी प्राप्ति होना देखने से तथा देव-भूषिं, हाथी, सत्पुरुष, सिद्ध गम्धवं, गुरु, सुवर्षं, शन्म, औ, गेहूँ, सरसीं, कम्या, रक-पान करना भ्रपनी सृत्यु देखना, कर्यवृक्त, तीथं, तोरख, भूषख राज्य, मार्ग भार महा देखने से शीध संतान की प्राप्ति होती है। किन्तु फल भार पुष्पों का मक्षय करना देखने से संतान मरख एवं गर्भपात होता है।

विवाह स्थक स्थन—स्वप्त में वालिका, मुखी कीर कैंचि पक्षी को देखने से, पान, कपूर, अगर, चन्दन कीर पीले फलों की प्राप्ति होना देखने से, रख, जुका कीर विवाद में विजय नाहो देखने से, दिब्ध बस्तों का पहनना देखने से, स्वर्ण और जांदी के बर्तनों में सीर का मोजन दरना देखने से एवं श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का दर्शन करने से शीव विवाह होता है।

प्रत्यक्ष रिष्ट का लक्ष्य जंदीसइ दिहीए रिहं यह कि पि तस्य ए रागूणं । तं भण्याइ पञ्चक्खं रिहं तस्य देवपरिहणिं ॥१३१॥ यद् हरयते हष्ट्या रिष्टमध किमपि तस्यैवं नृतम् । तद् भग्यते प्रत्यक्षं रिष्टं तस्य देवपरिहीनम् ॥१३१॥ कर्य-को कश्चभ चिन्ह क्षांखों से दिखलाई पकता है वह

अर्थ-- जो अशुभ चिन्ह आसी संदिखलाई पड़ता है वह निश्चय में प्रत्यक रिष्ट कहलाता है, यह देवताओं के प्रभाव से रहित होता है।

प्रत्यच्च रिष्ट दर्शन द्वारा होने वाली चृत्यु का निश्चय सयस्वितः जियच्छ्यह हरिहारिया एत्य सो लहु मरइ। सेयं भणेड् पीयं दियहतयं जीवए सो दु ॥१३२॥ सकला दिशः परयति हरिद्वारितोऽत्र स लघु ब्रियते। स्वेत भणिति पीतं दिवसत्रयं जीवतिस तु ॥१३२॥

श्रर्थ—जो सेमी दिशाओं को हरित वर्ण की देखता है, वह निकट समय में मृत्यु को प्राप्त होता है और जो श्वेत वर्ण की वस्तु को पीले रंग की देखता है वह तीन दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त करता है।

श्रत्यस्त रिष्ट द्वारा सात दिन की भाशु का निश्चय समघाउ (ऊ) वि ण गेण्हइ सुगंघगंघं सया खरो जो दु! दिणसत्तरण मच्चू णिहिंद्दो तस्स णियमेण ॥१३३॥ समधातुरमि न गृह्वाति सुगन्धगन्धं सदा नरो यस्तु। दिनसप्तकेन मृत्युर्निर्दिष्टस्तस्य नियमेन ॥१३३॥

श्रर्थ—जो व्यक्ति स्वस्थ होते हुए मी सुगन्ध का अनुभव न कर सके वह एक सप्ताह के मीतर निश्चित कर से मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रत्यस्त रिष्ट द्वारा निकट सत्यु चिन्हों का कथन

ग् हु दीमइ सिसस्रो मेरु विय चलेद वियसए वयणं।
सासं मुण्ड सीयं लहु मरणं तस्स णिहिंदुं॥१३४॥
न खलु टरपने शशी सूरी। मेरुरिव चलित निकस्ति बदनम्।
श्वासं मुख्जिति शीवं लघु मरणं तस्य निर्दिष्टम्॥१३४॥

श्रथं — जिन्ने सूर्य और चन्द्रमा दिखलाई न पहें; जो मेठ के समान चले चौर जो मुंह खोलकर जल्दी अहरी श्वास छोड़े भीर ग्रहण करे वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है।

विवेचन — प्रत्यत रिष्टों का वर्णन यद्यपि पिएडस्थ रिष्टों के वर्णन में हो चुका है फिर मी आचार्य ने इन रिष्टों का वर्णन विषय को स्पष्ट करने के लिये किया है। आयुर्वेद, जिसका कि रिष्ट वर्णन मुख्य विषय है, में बतलाया है कि शरीर के बास्तविक न्वभाव और प्रकृति से बिलकुल विपरीत जो भी लक्षण प्रगट होते हैं वे स्व प्रत्यक्ष रिष्ट हैं। लेकिन इन रिष्टों का दर्शन सर्व साधारण व्यक्तियों को नहीं होता है बिलक जिन व्यक्तियों की शुभ भावना है और जो सांसारिक मोह माया से अलिप्तप्राय हैं उन्हीं को रिष्टों का दर्शन प्रधानतः होता है। विश्व आहमा बाले व्यक्ति प्रत्यक्ष रिष्ट द्र्यन द्वाग अपनी आयु का निक्षय कर अक्ष्म कल्याण के आर अग्र सर हो जाते हैं। द्योतिष और आयुर्वेद इन दोनों शास्त्रों का निकास और विकास योगवन से ही प्राचीन ग्राचायों ने किया-था। वे चन्द्र और सूर्य नाड़ियों के द्वारा उनकी गति, स्थित आदि से ही समस्त पदार्थों के गुणों को ज्ञात कर लेते थे जिन आवायों को दिश्य ज्ञान था उन्हों ने अपने ज्ञान बल से

#रहस्यमेतत्वरमाणमागतं महामुनीनां परमार्थ नेदिनां । निगदातं रिष्टमिदं सुभावन।प्रमास्मनामेव न मोहितात्वनाम् ॥ जरारजामृत्युभयेन भाविता भवांतरेष्वप्रतियुद्धदेहिनः । यतश्च ते विभ्यति मृत्यु भीतितस्ततो न सेषां मरगां वदेदिह ॥ -क्ष. क्ष. कृ. ७४-५

पुष्पं फलस्य धूमी उते वर्षस्य जलदोदयः । यथा भविष्यतो स्त्रित्रं स्ट्रियोस्तया धूमम् ॥ --- म. ह रा. १.०१ पदायाँ के स्वक्ष कात कर नियम निर्धारित किये थे। प्रतर्थ मस्यक्ष रिष्ठ व्यान का विषय मी योग, ज्ञान जीर चारित्र से संबद्ध है। इन शक्तियों के रहने पर व्यक्ति वर्षे। पहले से चावनी त्रायु का पता लगा सकता है।

जैनावार्य ने इस प्रकरण में सिर्फ योग वल से दर्शन करने योग्य रिष्टों का ही निकपता नहीं किया है, प्रत्युत सर्व साधारण के दक्षिगोव्यर भीर अनुभव में भाने वाले रिष्टों का कथन किया है सत्तर्क म्यक्ति इन रिष्टों के दर्शन से अपनी मृत्यु का कान कर भारम कल्याता की ओर प्रवृत्त हो जाता है इस प्रत्यक्ष रिष्ट के मकरण में जेनावार्य की इतनी अपनी विशेषता है कि उन्होंने मंत्र या देवाराधना की अपेक्षा इसमें नहीं रखी है। कारण मंत्र की साधना समस्त व्यक्तियों से संभव नहीं है; इसक्रिए कोई भी वर्णाक उपयुक्त नियमों के द्वारा अपनी थायु को बात कर सकता है। तुलनात्मक दृष्टि से अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि इन प्रत्यक्ष रिष्टों में १३३ वीं गाधा में प्रतिपादित रिष्ट वैशिष्ण्य निए हुए है। इसमें 'समधाउ' पाठ आचार्य की मानिकता प्रगढ कर रहा है।

सान्य प्रत्यञ्च रिष्टों का उपसंहार त्रीर अप्रत्यञ्च रिष्टों के मेक्ने कः कथन करने की प्रतिज्ञा

इय कहिंय पञ्चक्खं लिक्स च भीणिजजमाणयं सुणह । बहुभसत्थदिद्वं दुवियप्यं तं पि णियभेण ॥ १३५ ॥ इति कथितं प्रलक्षं लिक्सं च भएगमानं क्षुणुत । बहुभेदशास्त्रदिष्टं द्विविक्रल्यं तदिप नियमेन ॥ १३५ ॥

मर्थ-इस प्रकार प्रत्यक्ष रिष्टों का पतिपादन किया गया है। यह सप्रत्यक रिष्टों का कथन किया जाता है, जो सनेक शास्त्रों की दिख्य नियमतः दो प्रकार के हैं।

अप्रत्यच रिष्ट के मेदों का स्थलर

पढमं सरीरविसयं विदियं च जलाइदंसने दिहं। जाखेह लिंगरिहं णिदिहं ग्रुणिवरिदेहिं॥ १३६॥ . प्रथमं शरीर विषयं द्वितीयं च जसादि दरीने दिष्टम् । . जानीत लिझेरिष्टं निर्दिष्टं मुनिवरेन्द्रैः ॥ १३६॥

क्षर्थ-भेष्ठ मुनियों ने क्तलाया है कि प्रथम अप्रत्यक्त रिष्ट यह है जो शरीर के बारे में वर्षित हो कीर द्वितीय वह है जिसका लादि के व्यंत द्वारा वर्षन किया जाय।

शरीरिक अप्रतक्क दर्शन की विभि और उसका फल

पक्खालिचा देहं संलेबिय चंदणेण सहिमेण । मंतेण मंतिऊनं पुण जोयह बरतणं तस्ल ॥१३७॥

ॐ हीं साद्वाय रुस्मी स्वाहा । लग्गंति मिस्सियाओ बस्स पयत्रेण सयलअंगेसु । सो बीवइ छम्मास इत्र मिखेंश्चणिवीरदेहिं ॥१३८॥

प्रकाल्य देहं संलिप्य चन्दनेन सहिमेन । मन्त्रेण मन्त्रयिता पुनः पश्यत वरतनुं तस्य ॥ १३७॥

ॐ ही लाहाय लदमी स्त्राहा। सयन्ति मच्चिका यस्य प्रयक्षेन सकलाहेतु । स जीवति षयमासानिति मुनिवरेन्द्रैः ॥१३८॥

श्रथं—शरीर को स्नान श्रादि के द्वारा पवित्र कर श्रीर कपूर मिश्रित जन्दन के क्षेप से सुगन्धित कर " अ हीं लाहाध लक्ष्मीं स्वाहा " इस मन्त्र का आप कर शारीक अमत्यक रिष्टों का दर्शन करना जाहिए।

श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा कहा गया है कि जिसके शरीर पर यान पूर्वक रोके जाने पर मक्कियां सदा बैठतीं हैं वह कः मास जीवित रहता है।

भारतक रिडों द्वारा सात भन की बांगु का निश्वन न हु सुमद सताजुसदं दीवयर्गधं च मेन निष्टेर् । सी जिजद सच दियहे इय कहिकं मरणकंडीए ॥१३९॥। न खलु शृणोति स्वतनुशन्दं दीपकगन्धं च नैव गृह्वाति । म जीवति सप्त दिवसानिति कथितं भरगकंडीकायाम् ॥१३८॥

मर्थ-मरग्रकंकिका में यह कहा गया है कि जो मपने शरीर के शब्द को नहीं सुनता है, भीर दीपक की गन्ध का भी अनुभव नहीं कर सकता है, वह सात दिन जीवित रहता।

निकट मृत्यु द्योतक मरणाचिन्ह

सिहि चंदया स पिन्छइ सुधन (ल) कुसुमाइ मसाइ रचाई। ए णिएइ तुंगछाया लडु मरणं तत्स णिहिंद्व ॥१४०॥ शिखि-चन्द्रको न परयित सुधनलकुसुमानि भएति रक्तानि। न परयित तुङ्गल्ङ्वायां लघु मरणं तस्य निर्दिष्टम् ॥१४०॥

भ्रथं — जो स्र्यं या चन्द्रमा को नहीं देखता जो सफेर फूलों को लाल कहे चौर जो लम्बी झाया को नहीं देख सके, उलकी निकट मृत्यु कही गई है।

सात दिन की भागु का निश्चय

जीहा जलं न मेलइ ए (य) सुग्रह रसं ग्राफ्तासए अंग । सो जीवह सत्त दिणे गुज्हे जो खिवइ णियहत्यं ॥१४१॥ जिह्या जलं न मेलयति न च जानाति रसं न स्पृशस्यङ्गम् । स जीवति सप्त दिनानिगुद्ये यः शियति निजहस्तम् ॥१४१॥

मर्थ-जिसकी जिहा से जल न गिरे जीभ से रस का चतुभव न हो, जिसका शरीर स्पर्श का चतुभव न करे चीर जो चपना हाथ गुप्त स्थानों पर रखे वह सात दिन जीवित रहता है।

> #नि शैंगादीपगन्धं तु यस्तु नाघ्रति मानवः । सप्ताहेन तु घमकाः परमन्त्यकंषुतं ध्रवम् ॥

शृशोति विविधान् राज्यान् यो दिन्यानसतो बहुन् । समुद्रपुरमेघानामसंपत्ती-च तत्स्वनात् ॥ तत्स्वनात् वा न गृहाते गृह्याते वा उन्यराज्यक्त प्राम्बारण्यस्वनां-चापि विपरीतान् शृशोत्यपि ॥ द्विषच्यक्तवेषु रमते सुद्वस्थावेषु कुप्यति । यथा-क्रस्माकश्योति तं हुवन्ति गतायुषस् ॥ —भ. सा. १३० ३१

# निकट मृत्यु बोतक चिन्ह

पिच्छेः अण्णवण्णं पदीवय सिहाएँ सो इ गयजीवो । दाहिखदिसाइ छाया ण पेच्छए णियसरीरस्स ॥१४२॥ परयत्यन्यवर्णे प्रदीपशिखायां स खलु गतजीवः । दच्चिखदिशायां छायां न परयति निजशरीरस्य ॥ १४२॥

मर्थ — जिसे दीपक की ला में भ्रपना शरीर विकृत वर्ष का दिखलाई पडे भीर दक्षिण दिशा में भपने शरीर की छाया न दिखलाई पडे वह मृतक के समान है।

छः मास की भायु द्योतक चिन्ह

जाणुय पमाणतोष रोइ ई) मंतिव णियमुहं णियई । ण हु पिच्छइ जो सम्मं छम्मासं सो हु जीवेइ ॥१४३॥ जानुकप्रमाणतोये रोगी मन्त्रयिला निजमुखं परयति । न खलु परयति यः सम्यक् षणमासान् स खलु जीवति ॥१४३॥

म्र्यं - यदि कोई रोगी घुटनों भर पानी में मन्त्र उच्चारण कर अपने मुल को देखे पर वह उसे ठीक ठीक न देख सके तो वह निश्चय से छः मास जीवित रहता है।

विवेचन — यदि कोई ज्यक्ति 'ॐ हीं श्री काई निम उसे विसहर विमह जिए फुलिंग हीं श्री नमः'। इस मन्त्र का या 'ब्रों हां हीं हूं हैं हः पुलिंदिनीदेवि जल प्रति बिम्ब दर्शनं सत्य कुठ कुठस्वाहा इस मन्त्र का १०८ बार जाप कर पार्श्वनाथ भगधान की अप्र द्रव्य से पूजा कर किसी जलाश्य में जाकर बहां अपने मुख का दर्शनं यथार्थ न कर सके तो उसे अपनी छः मास की बायु समभनी चाहिए। जल में अपने मुख के प्रतिबिम्ब को नाक रहित देवने पर चार मास, आंख रहित देखने पर पांच मास, दिवास कर्ण रहित देखने पर तीन मास, बाम कर्ण रहित देखने पर छः मास कीर विकृत मुख के देखने पर सात मास की बायु शेष समभनी चाहिये! किसी किसी के मत से मुख की छाया के रंग के बनुसार बायु का निश्चय किया गया है। तंत्र शास में कहा है कि जो ब्यक्ति मंगलवार की मध्य राजि में चांदनी रात में उठकर नग्न हो किसी जलाशय में जाकर अपनी छाया को दक्तिण हाथ रहित देखता है वह तीन मास, दक्तिण पैर रहित देखता है वह चार मास आर जो सिर रहित देखता है वह पम्द्रह दिन के भीतर शृत्यु को प्राप्त होता है।

तेल में मुख दर्शन की बिधि आर उसके द्वारा आयु का निधय समिज्जिकण सयमिव बरतंबय भाषणं सुरमणीयं। अहिमेतिय तिल्लेणं खिथमुंह खिश्रइ संझाए ॥१४४॥ सम्भार्ज्य स्वयमि वरताम्र भाजनं सुरमणीयं। धिभमन्त्र्य तैलेन निजमुखम् पश्यित सन्य्यायाम् ॥१४४॥

म्रथं—स्वयं उत्तम तांवे का एक सुन्दर वर्तन साफ कर उसे नेल से भर और मन्त्र शक्ति से मंत्रित कर सम्ध्या समय उसमें अपना मुख देखना चिद्ये

उवरम्मि देविवत्थं पच्छा पुण झंपिऊण कुंडीए । तस्सुवरि देविजावं सयमेवं जाइकुसुमेहि ॥ १४५ ॥

उपरि देवीतस्त्र पश्चात्मुनाराच्छाद्या कुराङ्याः । तस्योपरि देवीजापं स्वयमेव जातिकुसुमैः॥१४५॥

श्रर्थ—तेल रखे हुए तांत्रे का देवीवसा—मंत्रित वस्त्र से हककर स्वयं जुही के पुष्पों द्वारा मनत्र जाप करना चाहिये।

कारेवि खीरभोज्जं भृमीसयणेण बंभसहिएण। धरिऊण आउरं पुण पहायवेलाए लोयेज्जा ॥१४६॥

कारियत्वा र्ज्ञारभोज्यं भूमिशयनेन ब्रह्मसहितेन । भृत्वा ८ ऽतुरं पुनः प्रभाव वेलायां लोकयेत् ॥१४६॥

श्रर्थ — स्त्रीर का भोजन अन्य कोगों को कराके ब्रह्मचर्य धारण करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिये। प्रातः काल उस रोगी व्यक्ति के सामने उस तस पात्र को रखकर उसके मुख को देखना चाहिये। जइ पिच्छा ण हु वयणं मज्ये तिल्लस्स आउरो पूणं । सो जीवर छम्मासे इह माणिअं दुविहवरालिंगं ॥१४७॥ यदि प्रेक्षते न खलु वदनं मध्ये तैलस्यातुरो नूनम् स जीवति पर्यमासानिति भिषातं द्विविधवरलिंगम् ॥१४७॥

शर्थ-यदि वह रोगी उक्त तैल पात्र में श्रापना मुख नहीं देख सके तो वह झः मास जीवित वहता है। इस प्रकार दो तरह के श्राप्तरिष्टों कथन किया गया है।

मर्थ — यदि किसी रोगी के मरण समय का बान करनी हो तो एक उत्तम ताम्बे के बर्तन में तेल-भरकर उसे 'भों हीं भीं करें निम उसे विसहर विसह जिस फुलिंग हीं भीं नमः इस मंत्र का ११०० वार जाप कर मंत्रित करे। संध्याः समय स्वयं भ्रपने मुख का दर्शन उस तेल में करे। प्रभाद स्वच्छ्व सफेद या लाल बख उसे १०८ वार अप्युक्त मंत्र से मंत्रित कर तेल बाले बर्तन को रात को इक दे। फिर जुही के १०८ फूल लेकर प्रत्येक्त फूल को उपयुक्त मंत्र को पढ़ पढ़ कर उस तेल के बर्तन के ऊपर ग्रा दे। जिस दिन यह मृत्यु की परीका की जा रही है उस दिन खीर या मिष्टाक्त भोजन दीन दुखी गरीबों को बितरस करना चाहिये रात को ब्रह्मचर्य पूर्वक भूमि में शयन करना चाहिये। प्रातःकाल रोगी व्यक्ति से १ वार समोकार मंत्र या उपर्युक्त मंत्र का जाप करने के बाद उस तेल वाले बर्तन में उसे मुँह दिखलानः चाहिए। यदि रोगी तेल के बर्तन में भ्रपना मुख नहीं देख सके तो उसकी छः मास भ्रायु समभना चाहिए।

रोगी की मृत्यु परीका की एक श्रान्य विधि यह भी है कि रिविषार को मध्यानहकाल दो बजे के लगभग " श्रों हां हों हुं हैं हः पुलिदिनी देवी मम श्रास्य रोगिणः मृत्युसमयं वद वद स्वाहा इस मंत्र को शुद्ध मन से ६०८ बार आप कर धूप में श्रापनी छाया के दर्शन रोगी को कगये, यदि रोंगी छाया के यथार्थ रूप में दर्शन करे तो श्रायु शेष, श्रान्थशा शीझ सृत्यु समभानी चाहिए। तन्त्र शास्त्र में यह भी कहा गया है। कि शनीवार को उपर्युक्त मंत्र का जापकर चन्दन या रोरी का तिलक लगाकर मंत्र पढता हुआ रोगी के

पास जाकर उसे पूछे कि तुम्हें तिलक किस रूप में दिखलाई पड़ता है। यदि रोगी को वह तिलक शुष्क और विकृत रूप में दिखलाई एडे तो छु मास में मृत्यु, काला दिखलाई एडे तो सात दिल में मृत्यु और नीला दिखलाई एडे तो एक मास में मृत्यु समक्षती चाहिये। ज्योतिय शास्त्र में रोगी की मरण परीक्षा का निम्न गणित प्रकार भी बताया गया है, इस ग्रणित की मैंने दो चार बार परीक्षा की है, ठीक घटता है,।

रोगी से एक से लेकर एक सा बाठ तक के मध्य की कोई संख्या पूछे; रोगी अपने इप्ट देव का ध्यान कर अपने समस्त शरीर को देखकर कोई संख्या बतावे। जो संख्या रोगी के मुंह से निकले उसे उसके नामालरों की संख्या से गुण कर दे और उस संख्या में बार की संख्या और जोड़ दे। बार की संख्या निकाल ने का नियम यह है कि रखेबार की संख्या १, सोमबार की २, मंगलवार की ३, बुधवार की ४, बृहस्पति की ५, गुकवार की ६, और शनिबार की ७, होती है। इन सब अंकों के योगफल में — प्रश्न सं × नामालर सं.+ बार संख्या में ११ का आग देने पर विषम शेष रहे तो रोगी जीवित रहेगा आर सम शेष बचे तो जल्द मरण होगा। इस गणिन के नियम का उपयोग तभी करना चिहिये जब शारीरिक दिए से अरिष्ट दिखलाई पड़े एक स्थान पर इस नियम के संबंध में यह भी कहा गया है कि यदि रोगी का मरण अवमश्यभावी हो तो शेष प्रमाण दिनो में मरण समसना चाहिये।

प्रश्न द्वारा रिष्ट वर्णन की प्रतिचा

णाणाभेयविभिण्णं पण्हं सत्थाणुमारिदद्वीए । णिसुणह भगिज्जमाणं रिद्धं उद्देशमित्तेण ॥१४८॥ नानाभेदिविभिन्नं प्रश्नं शास्त्रानुमारदृष्ट्या । निश्वगुत भएपमानं रिष्ट मुदेशमात्रेण् ॥१४=॥

श्चर्य निष्य प्रश्नों के द्वारा वर्णित रिष्टों को सुनो, रिष्ट कथन के उद्देश्य मात्र से जिनका वर्णन न ना शास्त्रों की दृष्टि से किया जायगा।

### प्रश्नों के मेद

अंगुिल तह आलत्तय गोरोयण पण्डअक्खरेसु उणं । अक्खर होरा लग्गं अहिवयप्यं हवे पग्छं ॥१४९॥ अगुल्या तथाऽलक्तकेन गोरोचनया प्रश्नाचरेः पुनः । अव्हारहोरालग्नैरप्रशिकल्यो मनेत्रारनः ॥१४६॥

भर्थ-अश्नी द्वारा रिष्टी का बान भाठ प्रकार से किया जाता है-प्रश्न के भाठ थेद हैं-भंगुली प्रश्न, भलक प्रश्न, गोरोचन प्रश्न, प्रश्नाचर प्रश्न, भक्तर प्रश्न, होरा प्रश्न, शब्द प्रश्न, भार प्रश्न लग्न प्रश्न।

अंगुली प्रश्न की विधि

सयअ**होत्तरजात्रिअं मंतं वरमालाईएँ इसुमेहिं ।** जिणबर्दमाणपुरओ तिज्ञाइ मंतो ण संदेही ॥१५०॥ ऋष्टोत्तरश्चतजितो मन्त्रो वरमालत्याः कुर्सुमः । जिनवर्षमानपुरतः सिध्यति मन्त्रो न सन्देहो ॥१५०॥

मर्थ —श्री महावीर स्वामी की प्रलिमा के सम्मुख उत्तम मालती के पुष्पों से 'अ ही कहें गमो चरहरताएं ही भवतर भवतर स्वाहा' इसका १०= वार जाप किया जाय तो यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। मन्त्र सिद्धि के श्रनन्तर निम्म प्रकार किया करनी चाहियेः-

श्रिष्टिमंतिय मंतेणं दाहिखहत्थस्थ तज्जणी रापूंता । सयवारं दिङ्कवारं घरेह किं जीपए बहवे ।। १४१ ।। श्रिभमन्त्र्य मन्त्रेगा दिल्लाहरूतस्य तर्जनी नृनम् । शतवारं दृष्ट्युपरि धरत किं जिल्ल्यतेन बहुना ॥१५१॥

भर्थ - दाहिने हाथ की तर्जनी को सी बार उक्त मंत्र से मंत्रित कर भांखों के ऊपर रखे। इससे भधिक कहने की भाश्यकता नहीं।

पुरा जोयावह भूमी रविविंबं जो णिएइ भूमीए। स्रो जीवइ अम्मासं अंगुलिपगढं सम्रुद्धिं॥ १५२॥ पुनर्दर्शयत भूमि रविविम्बं यः परयति भूमै। । स जीवति षरमासानङ्गाटिप्ररनः समुद्दिष्टः ॥ १५२॥

कथ-उपर्युक्त किया के कानग्तर रोगी को भूमि की कोर देखने को कहे। यदि वह सूर्य के विश्व को भूमि पर देखे तो छः महीने जीवित रहता है। इस प्रकार अंगुलि प्रश्न का वर्णन किया।

श्चलक और गोरोचन प्रश्न की विधि

श्रहिमंतिय सयवारं कंसयवर भायणिम श्रासतं । इगवण्णगोमएणं श्रहिहयसएण जविऊरणः ॥ १५३॥ श्राभयन्त्र्य शतवारं कांस्यवरभाजने ऽलक्तम् । एकवर्णगोमयेनाष्टाविकशतेन जपित्वा ॥ १५३॥

अर्थ-एक रंग की गाय के गोवर से किसी स्थान को लीप कर और उस स्थान पर १०८ वार "ओं हीं अर्ह एमो अरहन्ताएं हीं अवतर अवतर क्वाहा"। इस मंत्र का जाप कर किसी कांसे के वर्तन में अलक्ष (लाका) को भर कर १०० वार मन्त्र से मंत्रित करे।

पक्खािलय करचरणादी जिदि पुण आउरस्स सम (सं) लेवे ।

[×××××××××××× × | ।।१५४।।

प्रक्ताल्य करचरणादीन् यदि यदि पुनरातुरस्य संलपयेत् ।

[××××××××××××× | ।।१५४।।

श्रर्थ—रोगी के हाथ, पैर आदि कंगों को धोकर सुगंधित

श्रर्थ—रोगी के हाथ, पैर श्रादि श्रंगों को घोकर सुगंधित स्रोप करना चाहिए।

पढमं गोमुत्तणं पुणीवि खीरेण रोयगहियस्य । पक्खालिय करजुअलं चितहै दिण-मास-विरसाई ॥१५५॥ प्रथमं गोमूत्रेण पुनरिप चीरेण रोगगृहीतस्य । प्रचाल्य करयुगलं चिन्तयत दिन-मास-वर्षाणि ॥१५५॥

ऋथ-रोगी के हाथ को पहले गोम्त्र से और फिर दूध से भोकर दिन, महीना और वर्ष का चिन्तन करे। पणरह वामकरिम य पणरह चितेह दाहियो हत्थे। सुक्कं पक्खं वामे तह चितह दाहियो कसणं।।१५६॥ पश्चदश वामकरे च पश्चदश चिन्तयत दिन्यो हस्ते। शुक्लं पक्षं वामे तथा चिन्तयत दिनयो कृष्णम् ॥ १५६॥

मर्थः पनद्रह की संख्या बांये हाथ में भ्रीर पनद्रह की संख्या दाहिने हाथ में कल्पना करे। बांये हाथ में शुक्रल पश्च भीर दाहिने हाथ में कृष्ण पक्ष की कल्पना करे।

पित्रक्त्रआइंदिस ं उभयकरेसु (य) कणिहिआईसु । चिते जह पयडाई रेहासुवर्रि पयचेसा ॥ १५७॥ प्रतिपदादिदिनान्यभयकरयोरच कनिष्ठिकादित् ।

चिन्तयेद्यथाप्रकटानि रेखासामुपरि प्रयत्नेन ॥१५७॥

श्रर्थ—दोनों हाथ की श्रंगुलियों पर उस पक्ष के दिनों की-प्रतिपदादि तिथियों की कल्पना करे श्रीरं सावधानी से रेलाश्रों पर जो प्रकट हों उन परंविचार करे।

करजुश्नलं उव्विद्धि पच्छा गोरोयखाइ दिव्वाए । श्निहमंतिय सयवारं पच्छा जोएइ करजुश्नलं ॥१५८॥ करयुगलमुद्धलः पश्चाद्वोरोचनया दिव्यया । श्रिमन्त्र्य शतवारं पश्चतपश्यत करयुगलं ॥१५८॥

अर्थ-मन्त्र से मंत्रित कर गोरोचन से हाथों को साफकर पुनः उक्त मन्त्र से सी बार मंत्रित कर तब दोनों हाथों को देखना चाहिए।

जत्य करे अह पन्ने जित्रभिता प करुण्बिंद् य । तित्तय दिष्णाइ मासा बरिसाई जिएइ सो मणुओ ॥१५९॥ यत्रकरे ऽय पर्निण यावन्मात्रोध कृष्ण विन्दवध । तावर्नि दिनानि मासानि वर्षाणि जीवति स मनुजः ॥ १५८॥ क्रथं - वह मनुष्य उतने ही दिन, मास कौर वर्ष तक जीवित रहता है जितने कृष्ण बिन्दु उसके हाथ के पर्वो में लगेरह जाते हैं।

विवेचन — अतक प्रश्न की विधि यह है कि किसी चौरस पृथ्वी को एक वर्ण की गाय के गोबर से लीए कर उस स्थान पर 'श्रों हीं शहुँ एमो अरहंताएं हीं अवतर अवतर स्वाहा' इस मंत्र को १०० वार जपना चाहिए। फिर कांसे के वर्तन में अलक्ष को भरकर सा चार मंत्र से मंत्रित कर उक्त पृथ्वी पर उस बतन को रख देना चाहिये पश्चात् रोगी के हाथों को गोमूत्र और दूध से धोकर दोनों हाथों पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन, मान, और वर्ष की कल्पना करनी चाहिये। अनन्तर पुनः सीवार उक्ष मंत्र को पढ़कर अतक्ष से रोगी के हाथ धोना चाहिए। इन किया के पश्चात् रोगी के हाथों को चेखना चाहिये उसके हाथों के संधि स्थानों में किसने विन्दु काले रंग के खिलाई पढ़ें उतने ही दिन मन्स और वर्ष की आयु समक्षनी चाहिए।

गेरोचन पश्न की विधि यह है कि अलक्ष प्रश्न के समान एक वर्ष की गाय के गोचर से भूमि को लीपकर उपयुक्त मन्त्र से १० म्म मंत्रित कर कांसे के वर्तन में गोरोचन को रखकर सी वार मंत्र से मंत्रित करना चाहिये। पश्चात् रोगी के हाथ गोमूत्र और दृध से धोकर मन्त्र पढ़ते हुए हाथों पर वर्ष, मास, आर दिन की कराना करनी चाहिए। पुनः सी वार मंत्रित गोरोचन से रोगी के हाथ धुलाकर उन हाथों से रोगी के मध्य समय की परीला करना चाहिए। रोगी के हाथों के संधि स्थानों में जितने काले रंग के विन्दु दिखलाई पढ़ें उतने ही संस्थक दिन मास और वर्ष में उनकी मृत्यु सममनी चाहिए।

प्रश्नाचर की विधि

रोयगहियस्स कोई जइ पुच्छइ तो चएवि तं वयणं। काराविज्जइ पएइं इयमंतं तंमुहे जविउं॥१६०॥ रोगगृश्चितस्य को ८० यदि पुच्छति तदा त्यक्ता तहचपम्। कार्यते प्रश्न इमं मन्त्र तन्मुखे जिपता ॥१६०॥ यदि कोई किसी रोगी के बारे में प्रश्न करे नो उस प्रश्न को छोड़कर " घों हीं वद वद वाग्वादिनी सत्यं हीं स्वाहा " इस मन्त्र का जाय उससे करा, फिर नया प्रश्न करवाना खाहिए।

प्रश्नों के वृशित द्वारा फल का कथन

अक्खरांपंडं विउणं मायापंडं च चउगुणं किच्चा । मूलसरेहि य भाओ मग्द्र समे जियद विसमेसु ॥१६१॥ अक्रिपेडं द्विगुणं मात्रापिषडं च चतुर्गुणं कृत्वा । मुलस्वरंथ भागो त्रियते समैजींत्रति विपमै: ॥१६१॥

मर्थ-प्रश्न के सभी ब्जिनों को दुगुना भार मात्रामों को जीगुना कर जोड़ दो, इस योग फल में स्वरों की संख्या से भाग देने पर सम शेष आये तो वह जीवित रहेगा भीर विषम शेष आने पर उसका मरण होगा, ऐका समभना चाहिए।

विवेचन—किसी रोगी के संबंध में हात करने के लिये
पुच्छक को प्रश्न छोड़कर "मों ही वद वद वाग्वादिनी सत्यं ही
स्वाहा" इस मंत्र को पुच्छक से १०० बार या ६ बार पढ़वादर पुनः
उससे प्रश्न पूछना चाहिए। मंत्र जाए कराने के स्नत्सर यदि मातः
पुच्छक रोगी के संश्न्ध में पूछता हो तो पुष्प का नाम, मध्याहकाल
में फल का नाम, प्रपराह में देवता का नाम भीर सायक्काल में
तालाव या नदी का नाम 9छ कर प्रश्नाद्धर प्रहण करने चाहिये।
किसी किसी श्राचार्य का यह भी मत है कि जो वाक्य रच्छानुसार
मंत्रोच्चारण के स्नन्तर पुच्छक कहे उसी के प्रश्नाद्धर प्रहण
करने चाहिए। इन प्रश्नाद्धरों में व्यञ्जनों की संक्या को दूना
भार मात्राक्षों की संख्या को बीगुना कर योग फल में प्रश्नाद्धरों
की स्वर संख्या से भाग देने पर सम शेष श्रावे तो रोगी का जीवन
शेष और विवन शेष सावे तो रोगी की मृत्यु प्रभक्ती चाहिए।

उदाहरण—हरिश्चन्द्र अपने रोगी आई मोहन के संबन्ध में पृत्रने आया कि मोहन का रोग अच्छा होगा या नहीं। प्रश्नशास्त्र के काता ने उर्ध्यक्त मन्त्र का हरिश्चन्द्र से १०८ बार जाप कराने के अनन्तर पातःकाल आने के कारण उससे किसी फूल का नाम पूछा तो उसने अपने १ए देव का स्मरण कर भालती पुष्प का नाम लिया इस प्रश्न वाक्य का विश्लेषण किया तो म्+श्न+श्न+स्+र्+र्म् दुश्रा । इसमें तीन व्यवज्ञन श्रीर ५ मात्रापं हैं । ३×२=६, ४×६=२०, २०+६=२६ योगफल दुशा। उपर्युक्त प्रश्न वाक्य में स्वर=म्+श्रा+ल्+ श्च + त्-१ई=श्रा+श्च+१=३ है । श्वनः २६÷३=६ लिब्ध श्रीर २ शेष श्राया । यहां शेष ,२ सम राशि है श्वतः रोगी का जीवन शेष कहना वाहिए।

'करलतस्य' में रोगी के जीवन, शृत्यु सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया गया है कि ४० सेपकांक को पिएका में जोड़ कर दे तीन का भाग देने से एक शेष में रोगी का जीवन शेष, दो में कष्ट साध्य भीर शृत्य शेष में रोगी की मृत्यु समक्तनी चाहिए। पिएडाइ बनाने का नियम यह है कि मंत्रोच्चाग्ण के अनन्तर पृच्छक सं उपर्युक्त विधि के अनुसार पुष्प, फल आदि के प्रथम वाक्ष्य की प्रहणु कर उसके वर्ण और मात्राओं की संस्था निम्न प्रकार केनी चाहिए।

m=12, m=21, m=21

उदाहरण-पृच्छक से मध्याह काल का प्रश्न होने के कारण फल का नाम पूछा तो उसने भाम का नाम लिया। भाम इस प्रश्न बाक्य का पिण्ड उपर्युक्त विधि से बनाया तो ज्ञा=२१+म ८६, २१+८६=१०७ पिएडांक, १०८+४० होपकांक १०८+४०=१४८÷३=४६ लिध्य भीर शून्य रोष। मतः जिस रोगी के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है, उसकी मृत्यु सममनी चाहिए।

पुनः प्रश्नाचरों के गियात द्वारा रोगी की मृत्यु क्षात करने की विधि दूसक्खराईँ दूणह भायं लीए हिं देह पुरा तेसु। जीवइ विसमेण रोई समेसु मरणं च सुरारोगा ।।१६२॥

द्यक्तराणि [ ? ] दिथाकृत्य भागं लै।केर्दत्त पुनस्तेषु । जीवति विषमेण रोगी समैभेरणं च ग्रूत्येन ॥ १६२ ॥

अर्थ- पहले की गाधा के अनुसार जो पिण्ड संख्या आई हो उसमें दो का भाग देकर रखलो । फिर चौदह से इस विभक्त राशि में भाग देने पर असम शेष रहे तो रोगी का जीवन शेष और श्रम्य या सम शेष हो तो रोगी की मृत्यु अवगत करनी खाहिये।

उदाहरल-पद्दली गाथा का प्रश्न वाक्य 'मालती' पुष्प था इसका पिएडांक विश्लेषण के भनुसार २६ भाषा था। इसमें दें का भाग दिया तो—२६÷२=१३ (६ मक्कांक हुमा। १३÷६४ = लिघ्य०, शेष १३ रहा, यह शेष संस्था विषय है, भातः रोगी का जीवन शेष समस्तना चाहिये।

विश्वेचन-ज्योतिष शास्त्र में तात्कालिक फन के लिए तीन सिद्धांत प्रचलित हैं—प्रश्नाकर-सिद्धांत. प्रश्नसप्र सिद्धांत, स्वरश्विद्यान सिद्धांत। जैन।चार्य ने उपश्क दो गाथाओं में प्रशासर वासे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत का मुलाधार मनोविज्ञान है। क्योंकि बाह्य और ब्राभ्यंतरिक दोनों प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों के आधीन मानव मन की भीतरी तह में जैसी भावनाएं छुची रहती हैं वैसे ही प्रश्नाक्षर निकतते हैं। सुप्रसिद्ध विश्वान वेत्रा फायडे का कथन है किसवाध भावानुषह से इमारे मन के अनेक गुप्तभाव भावी शक्ति अशकि के रूप में प्रगट हो जाते हैं तथा उनसे समस्तार व्यक्ति सहज में ही मन की भारा और उससे घटित होने वाले फल को समभ सेता है। इनके मतानसार मन की दो अवस्थाएं हैं-सज्ञान और निर्मात । सम्रात अवस्था अनेक प्रकार से निर्मात । अवस्था के द्वारा ही नियंश्रित होती रहती है। प्रश्नों की खानवीन करने पर इस सिद्धांत के बानसार पूछने पर मानव निर्धान प्रयस्था विशेष के बारण ही मह उत्तर देता है और उसका प्रतिबिम्ध सकान मामसिक भवस्था पर पहला है। भलपव प्रश्न के मल में प्रवेश करने पर संशात, असंशात, अन्तर्शत और निर्शात ये चार प्रकार की इच्छाएँ मिलती हैं। विशेषह रैच्छक के द्वारा उच्छारित प्रश्नाचरों का विश्लेषया कर संज्ञात रच्छा का पता लगा लेता है

इसितये इस सिद्धांत के अनुसार अन्य व्यक्ति से प्रश्न न पृष्ठ स्वयं रोगी से प्रश्न पृक्षकर प्रशाक्षर प्रहण करना खाडिये। तभी उनके विश्लेषण द्वारा कहा गया प्रश्न कल सत्य हो सकेगा।

भाय के भार मेदों का वर्णन

श्र-क-च-ट-त-प-य-स वग्गा श्रायाणं संकमो हु वर्गेहिं। धय-श्राग्य-सीह-साख-वसह-खर-गय-दंखजुता य।।१६३।।

श्च-क-च-ट-त-प-य-शा वर्गा श्वायानां संक्रमः खलु वर्गैः । ध्वज-श्रक्षि-सिंह-स्वान-वृषभ-खर-गज-काक्युकारच ॥१६३॥

अध- अवर्ग, कवर्ग, खवर्ग, टवर्ग, तबर्ग, पवर्ग, थवर्ग और शवर्ग आठ कमशः ध्वज, अग्नि, सिंह, श्वान, खुषम, खर, गज और काक ये आठ आय\* हैं।

आयों के चार विभ ग

जिल्या लिंगिय दड्डा संताया हुंति एत्थणियमेण । चउमेया गायन्त्रा ते आया सत्यदिद्वीए ॥ १६४ ॥ ज्वलिता आलिक्नित्रा दग्धाः शांता आया भवंत्यत्र नियमेन । चतुभेदा ज्ञातन्यास्त आयाः शास्त्रदृष्ट्या ॥ १६४ ॥

#पदमं तर्रयसनम रससरपढमत्र्यं वग्गवएणाइं। श्वालिनियां हृदया उत्तर संकड श्रणामाइं॥ कुचजुगबसुदिससरशा बीयचजर्याइं वग्गवएणाइं। श्राहिधूमिश्राइं मज़्या ते उत्तर संकड श्रह्माइं मज़्या ते उत्तर श्रह्माइं मज़्या ते उत्तर श्रह्माइं मज़्या ते उत्तर श्रह्माइं श्राहिष्ट्राम्पाइं॥ सम्बाद्य होइ सिद्धि पन्हे श्रालिनिए हि सम्बोईं। श्रहिधूमिएहिं मज्या गासइ उद्देहि सहलेहिं॥ उत्तर सरसंजुता उत्तरशा उत्तरका होते। श्रहरेहि उत्तरतमा श्रद्धाहिं श्रहरेहिं गायम्बा श्रहरसरेहिं जुता उद्दाहिं श्रहरेहिं गायम्बा श्रहरसरेहिं जुता उद्दाहिं श्रहरेहिं गायमा श्रहरसरेहिं जुता उद्दाहिं ग्रहरेहिं गायमा श्रमाईं कहिंगा।॥ उद्दाहरेहिं जुता दद्दामा हुति दद्द्या वर्गा ते वासश्रीत कज्जे वलावसमीसिय सथलेसु॥ —श्र. व्य-सा-गा. २-६

ध्वां स्वथासम दूष गर्जासें हथ्य जानलाः । यथा शरवलाः सर्वे सातन्याः स्वपारमैः ॥ प्रमा योधे पुरे देशे मित्रनाधिग्रहेषु च आयाविके मवेल्लामी मृ लामो बलविन्ते ॥ ध्वजो धूमो ऽथ सिंहस्य सारमेय सरो गजः।

मर्थ - प्राचीन शास्त्रों के चतुसार सभी माय ज्वलिता, मालिक्किता, दग्धा, भीर शास्त्रा इन बार मेदों में विमक्क हैं।

### ूँचायस्थानमन का कम

आर्तिगियाय पुरओ प्रका दह्ढा या रविज्ञया जालीया। सेसाया पुण संता समरेहगया तहच्चेव ॥ १६५॥

अ लिङ्गिगांश्व पुरतो मुक्ता दम्बांरच रवियुताञ्जलितान्। शेषायान्युनः शान्तान् समरेखागतांस्तथा चैव ॥ १६५ ॥

वर्ध—सभी वायों को एक सीची पंक्ति में व्यक्तिता, दग्धा, जबितता बीर शान्ता इसके कम से रखना वाहिए। प्रधीत् ध्वज वालिकिता, कक्षि दग्धा, सिंह उबितता बीर श्वान शान्ता; पुनः वृषभ वालिकिता, सर दग्धा, गज जबितता बीर काक शान्ता संबक्त हैं। \*

| चालिङ्गिता | दग्बा     | ज्यतिता  | शान्ता      |
|------------|-----------|----------|-------------|
| ध्वज, वृषभ | चन्नि, सर | सिंह, गज | श्वास, का क |

श्वांचरचेति कमेणैव आया अष्टी दिगष्टके ॥ प्रतिपदायुग्यते तिथि-मुक्तिप्रमाणतः । अहोरात्रे पुनः सर्वे यामभूत्या अमन्ति च ॥ श्रामा वर्गाष्टके केवा दिगष्टकक्रमेण च । स्वोदये मृत्युदं क्षेत्रं सर्वकार्येषु सर्वदा ।

--न० चे पु २१४०२१४

षय धूनती इमंडल विसक्तरण वायसा सराह्यो । प हे वयप हु विपेहु को पुन्वाह निवासिणो काया ॥ थिर को गगशस वासी नरदाहिण दिवस भवल पक्क-वला । जे य समा ते सन्वे कावसेसा ताणा विवरीया ॥ से को दही का पहस्या थिए माखा मही मन्त्रा । ठ।ण चलो य जुनाणो महीस हो बसइ सीसेमि ॥ कावणो तिगेण दहणो दिणाचवलो वाल विप्यति रियं वो । कोवण काणपण दी धूमो सहसंब के वसह ॥ पीठलो हयसिरो र्याणे चिलो माणवो मही हिहरम् । खिलय जुनाण स्रो निवसह कंठीरको कंठ ॥ विवरी नास्य छुदो सुक्कं कायासनील च उरेसो । स (र) य ववला साणि मंदल वासी तह मंदलो जिल्यम् ॥ यजको भवेववेसो मेयं ज्ला अह लाईकि निम्महिको । दिण्य वस्त सदसीलो निवसह वसहो जंवाए ॥ धूमल

#### सवाद आयों का कथन

# ढं-गय-वसह-रासह-हुच्चवह-हरि-रक्खोह (?) साणता । दो दो त्राव सवाया शायव्या ते पयत्तेश ।।१६६॥

काक-गज-वृपभ-रासभ-हुतबह-हारे-रत्त्रोघ (?) श्वानान्ताः । द्वा द्वावांया सपादा ज्ञातच्या ता प्रयत्नेन ॥ १६६॥

श्रर्थ—काक, गज, वृष्म, खर, श्राग्न, सिंह, ध्वज श्रीर श्वान, इनमें दो दो भाष के मध्य में पाद होते हैं। श्रर्थात् श्राट श्राय की राशियां और दो-दो केमध्य में रहने वाले पाद की एक एक राशि, इस प्रकार आयों में द्वादश राथि की कल्पना करनी चाहिये।

श्रायों की द्वादश राशियों का कथन

गय वसहे [वि] य चलगो मेसो पुरदो वि हो इगायव्वं। मेसाई मीणंता रासीओ हुंति णियमेगा ॥ १६७॥

थेरसुक है तिरयं चोवेसवाय बहुवको । भूथिइ इदिवसचवलो दुइ खरो वसइमंड मिस ॥ अ ति प्र १ गा० ४-१२

ध्वती धूमश्र सिंहश्र श्वानी दृषस्तरी गजः । व्यां स्थावाष्ट्रकं जेथं शुभाशुभं क्रमात् ॥ ध्वजे सूर्यश्च विज्ञेयो धूम्ने भीमर्त्तथैवन । सिंहे शुक्रश्च विज्ञेयः श्वाने धै।भ्यर्देतथेव च ॥ दृषे गुरुश्च विज्ञेयः स्तरे सर्यस्तरस्तथा । गवे ध्वां चे चन्द्रराष्ट्र होते न पत्यः स्मृतः ॥ ध्वजकुंजरसिंहेषु दृषे सिद्धिभवेत् धुद्धम् । ध्वां श्वाने स्वरं धूम्ने कार्यसिद्धि भवेषाहि ॥ ध्वजे गजे दृषे सिंहे शीघ्रं लाभो भवेद धुवम् । ध्वां श्वो श्वाने स्वरं धूम्ने नाश्चन कलहमदः ॥ ध्वजे गजे दृषे सिंहे नष्टलाभो भवेद ध्रुवम् । ध्यां धूम्ने स्वरं श्वाने हानिभवित निश्चितम् । ध्वजे सिंहे दृषेन्वैव इंजरे कुरालं भवेत् । ध्वां श्वो श्वाने स्वरं धूम्ने नास्तीति कुरालं वदेत् ॥ ध्वजे कजे स्थिरश्चन रवःने सिंहे च बंचलः । दृषे धूम्ने प्रयाणस्यः स्वरं ध्वां स कष्टकः ॥ ध्वजेधूम्ने समीपस्यो दूरस्यो गजसिंहयोः । दृषे सारे च मार्गस्यो ध्वाने श्वाने पुनर्गत ॥ ध्वजे पद्मिति प्रोक्तं धूम्न सप्तदिनं तथा । एकिश्वश्च सिंहे च श्वाने मार्स तथैव च ॥ दृषे द्व सार्दमासं च सरे मासद्वयं तथा । गजे मासत्रयं प्रोक्तं ध्वां द्व द्वयन समितम् ॥

यज-घृपभ-चरगोष्वि च मेषः पुरतोऽपि भवेज्झातन्यम् । भेषादयो मीनान्ता राशयो भवन्ति नियमेन ॥ १६७॥

श्रथं—गत्र श्रीर वृषय के मध्य के षाद पर मेय को समसला आगे मी इसी प्रकार मेप, वृष, मिधुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धतु. मकर, कुम्म, श्रीर मीन इन बारह राशियों को स्थापित कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गत्र खार वृषय के मध्य वाले चरण में मेप, खार श्रीर श्राच्च के मध्य आले खरता में वृष, सिंह श्रीर ध्वज के मध्यवाले खरता में मिधुन पर्व श्वान श्रीर काक के मध्य वाले चरता में कर्क गाशि समसनी चाहिए। प्रस्न त् यज को सिंह गाशि संबक, वृषय को कन्या, खर को तुला, श्रीय वृश्चिक, सिंह को धतु, ध्वज को मकर, श्वान की कुम्स श्रीर काक को मीन राशि संबक समसना चाहिए।

नज्ञों के चरणानुसार राशि का ज्ञान

श्रम्सिणि-भरगी-कित्तियचलगे मेसो इवेइ इय मिर्णियं। पुरदो इय गायव्वं रेवइ परियंतिरिक्खेहिं॥ १६८॥

श्रिश्वनी-भरणी-कृत्तिकाचरणो मेघो भवतीति भणितम् । पुरत इति इत्तत्व्यं रेवतीपर्यन्तर्चैः ॥ १६८॥

भयं—मध्यिनी, भरणी भार कृत्तिका के एक चरण पर्यन्त भेष राशि—भश्यिनी नक्षत्र के चार चरण, भरणी नक्षत्र के चार चरण भार कृत्तिका का एक घरण इस इस प्रकार इन नी चरणों की एक राशि कही गई है। भागे। भी रेश्ती नक्षत्र पर्यन्त इस कम से बारह राशियों को समस्र होना चाहिए।

विवेचन—ज्योतिष शास्त्र में आहिशनी, मरणी, कृतिका रोहिशी, मृणशिर, आद्री, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मधा, पूर्वा-फालगुनी, उत्तराफालगुनी, इस्त, चित्रा, स्वाति, विशासा, अनुराधा ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाचाहा, उत्तराषाहा, अभिजित, अवग्, धनिष्ठा, शतिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती ये २० नस्त्रा माने गये हैं। इनमें आज-कल अभिजित को छोड़ शेष २७ नस्त्रा को ही व्यवहार में साया जाता है। इन २७ नस्त्रा में प्रत्येक नक्षत्र के बार चार चरण माने गये हैं, इस प्रकार कुल नक्षत्रों के २०×४=१०८ चरण होते हैं। ६ चरण की एक राशि मानी गई है अतः १०८ ÷ ६=१२ राशियां होती हैं। प्रत्येक नक्षत्र के चरणों के अक्षर निम्त प्रकार चयमत करना चाहिये —.

खू, खे, खो ला = धारिवनी, ली, लू, ले लो भरणी, आ, ई, ऊ, ए कालका, ओ व. वी वू. रोहिणी वे, घो, का, की, मृगशिरः कू, घ, इ॰, छः आर्झा, के, का, हा, ही पुनर्वसु, हु, हे, हो इा पुष्य डी, हू, हे, डो आश्लेषा, मा, मी, मू. मे. भघा मो. टा. टी, टू, पूर्वाफाल्गुनी, टे, टो, पा. पी. उत्तराफाल्गुनी, पृष्य ए ट इस्त, पे पो रा री खित्रा, करेरो वा स्वाति, ती तू ते तो विशाखा वा नी नू ने आनुराधा, नो या पी यू ज्येष्टा, ये, यो, भा, भी मूल, भू, धा, फ, ढा, पूर्वापाढ़ा, मे मो जा जी उत्तरापाढ़ा, जू, जे, जो खा आमिजित, खी, खू, खे, खो अषण, गा गी गू गे धनिष्ठा गो, सा, सी, सु, शतमिषा, से, सो वा दी पूर्वाभद्रपद, दू, थ, अ, ज, ज्वराधाद्रपद और दे, हो, खा, खी, रेवती।

का एक चरण-च्युंचे, ची, ला, ली, लू, ले, लो, च्युं, इन नो चरणें की मेव राशि; कृतिका के शेष तीन चरण, रोहिणी के चार चरण की मेव राशि; कृतिका के शेष तीन चरण, रोहिणी के चार चरण की मेव राशि; कृतिका के शेष तीन चरण, रोहिणी के चार चरण की मृगशिर के दो चरण माद्री के चार चरणों की कृष राशि; मृगराशि के दो चरण माद्री के चार चरणों की कृष राशि; मृगराशि के दो चरण माद्री के चार चरणों की न्वार चरणों की न्वार चरणों की न्वार चौर चारलेश के चार चरणों की न्वी, हु, हे, हो, हो, हो, ही, हू, हे, हो, की कर्क राशि; मघा के चार, पूर्वाफास्गुनी के चार चार उत्तरण कालगुनी के एक चरण की ना, मी, मू, मे, मो, टा, टी, ट्र, टे, की सिंह राशि; उत्तरा कालगुनी के शेष तीन, हस्त के चार चौर चित्रा के हो चरणों की न्टो, पा, पी, पू, ब; ए, ट, पे, पो, की कन्याराशिः चित्रा के शेष दो स्वाति के चार चार विशाला के तीन चरणों की रा री करे रो रा ती तू ते की तुला राशि; विशाला का शेष एक चत्राचा के चौर उपेष्ठा के चार चरणों की—तो ना नी नू ने नो या सी, यू, की वृश्चिक्त राशि, मूल के चार, पूर्वाषाड़ा के चार मौर

उत्तराजाहा के एक चरण की-थे, यो, भा, भी, मू, घ, क्र, हा, ये की धनुराशि, उत्तराचादा के शेव तीन अवण के चार चार धनिष्ठा के दो चरणों की-भे, जा, जी, खी, खू. खे, खो, गा, गी, की मकर गांशि, धनिष्ठा के शेव दो शताभिषा के चार चौर पूर्वाभाइपद के तीन चरणों की-गू. गे, गो, सा, सी, से, सो दा की कुम्भ राशि एवं पूर्वाभाइपद का शेव एक, उत्तराभाइपद के चार चौर रेवती के चार चरणों की-दी, दू. थ, भ, भ, दे, दो, खा, ची कीमीन राशि होती है। ×

### आयों का फल

दह्द-जिल्स मरणं स उ चालिंगि [य चा] एस वहह । संतारस च जीवह रोए सिथिति संदेहो ॥ १६९ ॥ दग्य-जिलितैर्मरणं न लालिक्कितायैर्वितते । शान्तायेथ जीवति रोगी नास्तीति सन्देहः ॥ १६६ ॥

मर्थ — यदि पृष्ट्वक के प्रक्ताक्षर दग्ध मार उबित भाय संक्षक हों तो रोगी का शीध मरण, भातिक्षित माय संद्रक होने पर रोगी का विलम्ब से भरख भार शान्त माय संम्रक प्रश्ताकरों के होने पर रोगी का जीवन शेष समस्रता आहिए, इसमें सम्देह नहीं है।

विवेचन-यहां जैनाचार्य ने प्रश्नाकरों द्वारा आयों को कात कर उसका फल बतलाया है। प्रश्नाक्षरों से आयों का कात निम्न चक्र द्वारा किया जा सकता है।

भायनोवक वक

| सं० | भाय     | वर्णासर | स्यामी |
|-----|---------|---------|--------|
| 2   | ध्यज    | महउए भी | स्र्य  |
| ર   | व्यक्रि | क्षमघर  | मंगल   |

<sup>×</sup> विशेष जानने के लिए देखें — प्राकृत ज्यो तेषसार, व्यवहारचर्या, लग्नशुद्धि ।

| 3  | सिह   | च खुज भ ञ | शुक    |
|----|-------|-----------|--------|
| B  | श्राम | टडहर स्   | बुध    |
| ĸ  | वृषभ  | तथद्धन ः  | गुरु   |
| 8  | स्तर  | प फ व भ म | शनि    |
| e) | गज    | यरत्वः    | चन्द्र |
| 5  | काक   | श्वसह०    | राहु   |

उदाहरण—मोदन ने जाकर अपने करण आई के सम्बन्ध में पूछा कि उसका रोग कर अच्छा होगा। यहां पहने मोदन के शान्त और स्वस्थ हो जाने पर पूर्वेक्क विधि के समान प्रातःकाल में पुष्प का नाम, मध्याद्वकाल में फल का नाम, आगाद्व में देवता का नाम और सायद्वाल में तालार और नदी का नाम पूछ कर अश्नाखर प्रदेश करने खाहिए। अतः मोदन से पुष्प का नाम पूछा तो उसने 'गुलार' का नाम बताया है। प्रश्नवाक्ष्य 'गुलार' का का आदि कत्तर 'गुले हैं यह अग्नि आय है। १६६ वीं शाधा के अनुसार इसका फल रोगी का शीध मरण समझना खाहिए।

नरपितज्ञयचर्या में आयों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि पूर्व पश्चिम में चार सीधी रेखा ये खीं बकर उनार उत्तर दक्षिण में और चार रेखा यें खीं बनी चाहिये इससे ह को ठे चाला एक वन जयणा, इसके बीच के को ठे को छोड शेव आठ को नों में आठ दिशाओं की कल्पना करनी चाहिए। ध्वज, अग्नि, सिंह, स्वान, सौरमेय, काक, गर्वम और इस्ती ये सव मतिपद्कों अतिकमण करते हुए तिथि मुक्ति ममाण के अनुसार इन आठों दिशाओं में उदित हो कर एक महर बाद तत्यर बर्ती दिशा में गमन करते हैं इस नियम से शत दिन में आठों शिशाओं में आठों जाय धूम आते हैं। जैसे प्रतिपदा के प्रथम याम में ध्वज पूर्व में उदय होता है फिर प्रथम याम के बीत जाने पर अग्निकोण में चला जाता है

कार वहां एक याम रहकर दक्षिण दिशा में जला जाता है। इस नियम के अनुसार प्रतिपद तिथि के आठों यामों में व्यजकम से बाठों दिशाओं में अपल क्ररता है। इसी प्रकार द्वितीय बादि विथि में बादि बादि को अवगत कर सेना खाहिये।

**मा**यचक्रम्

| <u>,                                     </u> |             |              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| ष्यांदा–काक                                   | ध्यज        | णग्नि        |
| ⊏ ≀ ३०                                        | १। ६        | २।१०         |
| गज<br>७।१४                                    |             | सिंह<br>३।११ |
| <b>स्त</b> र                                  | <b>चुचम</b> | श्वान        |
| ६।१४                                          | ५।१३        | धारे२        |

इन आयों में काक से श्वान बलवान, श्वान से आहि, शक्ति मे बन्ध, बन्ध से गज, यज से सिंह, सिंह से ध्वज, ध्वज से खर बलवान होता है। श्रायों से प्रश्नों का उत्तर देते समय उनके बलाबल का विचार कर लेना आवश्यक होता है। प्रश्न करते न्तमय ध्वज, ऋग्नि भावि में से किसी का उदय या स्थिति पूर्व में होने से महा लाभ, बाब्रिकोण में रहने से मरण, दक्किए में रहने से विजय और साख्य, नैऋत्य में रहने से बन्धन और मृत्यु, पश्चिम में रहने से सर्वलाभ, बायुकील में रहने से हानि, उत्तर में रहने से धन-धान्य की प्राप्ति और ईशानकील में रहने से प्रश्न निष्फल होता है। वृषम, सिंह, भार काक के उदय होने से फल मिल खुका ध्वज भीर खर के उदय होने से वर्तमान में मिल रहा है एवं श्वाम, श्रद्धि श्रीर हस्ती के उदय होने से भविष्य में फल प्राप्ति समभनी चाहिये। इसके ऋतिरिक्त वृषभ और ध्वज से फल समीप, गज और सिंह से दूर, श्वान और गर्दम से मार्गस्थ एवं क्रक्रि और काक से निष्फल प्रश्न को समस्रता खाहिये। पूर्व और श्रवकोण में श्राय के रहने से मूल जिन्ता, दक्किल, नैश्रास्य श्रीर

पश्चिम में रहने से चातु चिन्ता एवं उत्तर में भाय के रहने से जीविबन्ता सम्मानी चाहिये।

उदाहरण — जैसे कि ती ने पंजनी को चतुर्थ प्रहर में आकर प्रश्न किया। उपर्युक्त लिखांत के अनुसार पंजनी को सुबभ आय का चौथे याम में नैऋत्य कोण में वास है अतः इसका फल वन्धन या मरण है। पृच्छक जिस रोगी के संबन्ध में पूछ रहा है उसका मरण हो चुका है, ऐसा कहना चाहिये।

श्चम्य विधि द्वारा शकुन दर्श की विधि

इय वर्षणगविदुदं महि ( हि ) यमयभायणामिन पिक्वितिय । तस्सुवरम्मि समानं देह कितित्थस्स वरचुणां ॥ १७० ॥ एकर्त्रागोदुखं मृत्तिकामयभाजने प्रक्षिप्य । तस्योंपरि समानं दत्त किपत्थस्य वर चूर्णम् ॥ १७० ॥

श्रर्थ—एक मिट्टी के चर्तन में एक वर्ण की गाय का दूध रख कर किएत्थ—केथ के चूर्ण को स्मान परिमाण में उ।ल देना चाहिए।

पण्हसवर्षेण जावं ऋहिद्यसयं कुणेइ तस्सुवरि । ते। लहु पहायसमए जाए जीवं थिरं होय ॥ १७२ । प्रश्नश्रवर्णेन जापमष्टाधिकशतं करोति तस्योपरि । तदा लघु प्रभातसम्ये जाते जीवः स्थिरो भवति॥१७१॥

श्रर्थ—'ऊ हीं वर वर वाग्वादिनी सत्यं हीं स्वाहा' इस मंत्र का कपित्थचूर्ण मिश्चित दूघ रखें गये मिटी के वर्तन के उत्पर १०८ वार प्रातःकाल जाप करने से उसकी भातमा शकुन दर्शन के लिए स्थिर हो जाती है।

विवेचन—तन्त्र श्रीर मन्त्र शात्र में शकुन दर्शन की सनेक विधियां बतलाई हैं। गोपीचक और अनुभूत सिद्ध विशा यन्त्र में कहा है कि यन्त्रों को सिद्धकर पास में रख कर शकुनों का दर्शन करने पर शास्मा स्थिर होती है। शाखार्य ने मन्त्र शार तन्त्र इन होनों के प्रयोग द्वारा विश्व को स्थिर करने की विधि का निक्खप

किया है। उपर्युक्त गाथा में गाय के दूध के साथ क्रपिस्थ चूर्ण को मिलाकर मिट्टो के वर्तन में रखना नंश भाग है श्रीर मध्य का जाप करना मन्त्र भाग है। क्राचार्य प्रतिवादित क्रिया से चित्त की चञ्चलता दर हो जातमस्थिर शकुन दर्शन करने योग्य हो जाती है। श्राचार्य की इस विधि को आज के विद्यान के प्रकाश में देखने पर उनकी वैद्यानिकना का अनुमान सहज में किया जा सकता है। पहले तम्ब भाग को ही लिया जा सकता है-बाज का रसायन विकास वतलात। है कि कपित्य के चुर्ण को काली गाय के दूध में मिला देने पर उस दूध में एक ऐसी अद्भूत रासायनिक किया होती है जिससे उसके परमाणुकों में गति शीवता बराबर होती रहती है। यदि कोई ब्यक्ति इस मिश्रित दूध को एक घंटे तक देखता रहे तो उन परम। सुम्भों में रहने वाली विद्युत शक्ति उस उपक्रि के चित्त को स्थिर कर देगी। मन्त्र जाए करने का एक मात्र श्हरय चित्त को स्थिर करना और शरीर की विद्यत शक्ति को गतिशील बनाना है। मन्त्र के बीजावारों का बाहमा के साथ ऐसा घर्षण होता है जिससे सुप्त, विचत शक्ति में गतिशीलता जाती है। और यही विद्युत्राक्ति बद्भुत कार्यें। को कर देती है। श्राखार्थ ने प्रथम तन्त्र विधि के साथ मन्त्र विधि का प्रयोग बतलाया है। इससं स्पष्ट है कि प्रथम विधि में चित्त की स्थिरता होती है। श्रीर द्वितीय विधि द्वारा श्रात्मा में विधान शक्ति उत्पन्न होकर रहस्यों को ज्ञात करने समता आती है अतः अध्यार्थ द्वारा प्रतिपादित विधि से शक्तन दर्शन करने पर उसका यथार्थ आन होगा।

तह जोइज्जइ सउणं श्राडविभवं खायरं तहा सहं।
विविद्द (हं) सत्था (त्थ) णुसारं जं सिद्धं चिरमुणिदेहिं॥१७२॥
तथा दरयते शकुनमटिविभवं नागरं तथा शब्दः।
विविधं शास्त्रानुसारं येच्छिष्टं चिरमुनीन्द्रैः॥१७२॥

हार्थ-मन्त्र बिधि द्वारा भात्मा के स्थिर होने पर बन भीर नगर में शकुनों का दर्शन करना चाहिए। प्राचीन मुनियों के द्वारा अनेक शास्त्रों में प्रतिपादित विधि से शब्द अवस द्वारा मी शकुन को शांत करना चाहिए।

## शकुन दर्शन द्वारा आयु का निश्चय

सास (म) सिवा करटासो सारस वय हंस्र तह यका रंडो।
सउली सुय चम्मयडा वम्गुर पारेवया सियाला य ॥१७३॥
कालयडो दहिवण्यो वाम गया दिति जीविंय तस्स ।
दाक्खिण गया ससदा मर्च्च (च्चुं) रोइस्स दंसंति ॥१७४॥
स्यामशिवा करटारैवा सारसो वको इंसस्तथा च कारयडः।
शकुनिका शुकक्षमंचटा वल्गुलः पारावताः श्रुगालाश्च ॥१७३॥
कालको दिवयर्णे वामगता ददि जीवित तस्मै ।
दिक्षिणगताः सशन्दा मृत्युं रोगिगो दर्शयन्ति ॥१७४॥

भर्थ-काला श्राल, की मा, घोड़ा, सारम, वगुला, हंम बतल, चील, तोता, खमगीदड़ों के कुएड, भागती लोमड़ी, कबूतरों का जोडा, श्रालों का कुएड, सफेद जल-सर्प मादि का का बाई ओर वर्शन रोगी के जीवन को बढ़ाता है और दाहिनी मोर शब्द करते हुए इनका दर्शन रोगी की सृत्यु की स्त्वना देता है। तात्पर्य यह है कि मध्य जाप के मनन्तर जिसे रोगी के संबंध में बात बरना है, वह ब्यक्ति जंगल में जाय मार यहां उपर्युक्त जानवरों को भएनी बाई मीर देखे तो रोगी का जीवन शेष मार शब्द करते हुए या बिना शब्द के दाहिनी मोर देखे तो रोगी की सृत्यु मदगत बरनी बाहिए।

### प्राण नाशक भन्य शकुन

पिंगल सिद्दी या दिंको बप्पीह य णउल तित्तिरों हरिणी। बामे गओ ससदो णासइ जीमं तु रोइस्स ॥ १७५॥ पिक्रलः शिखी च देकक्षश्चातकश्च नकुलस्तित्तिरो हरिणः। बामे गतः सरान्दो नारायित जीवं तु रोगिणः॥ १७५॥

श्रयं कित कोई उल्लू, मयूर, ढेंका, पपीहा, नेवला, तीतर श्रीर दिख शप्द करते हुए वाई ओर श्रावें तो रोगी के शीध मरख सुचक हैं।

# भशुभ दर्शक शहर

विद्वृ (कुं) य मारवडी साखदियक एडओ य समी य । गंडेंय ससओ य तहा दिहा यक सोहका एदे ॥१७६॥

गृध-उल्की भारवडः सारिकेऽकथ न्यात्रथः । ययडकः शराकथ द्रष्टाथ न शोभना एते ॥१७६॥

भ्रथ-गोध, उस्तु, भारण्ड, मैना, भेंड़, सिंह, गोडा, सरगोश, इनमें से किसी भी जानवर का दर्शन उत्तम नहीं होता है। मरण सक्त शक्त

ख्यरभवाणं मज्मे काओ साणो य रासही वसही । दाहिखगओ ससदी मरणं चिय देई प्रियमेख ।।१७७॥ नगर भवानां मध्ये काकः बानरच रासभी कृषमः । दक्तिग्रागतः सराव्दो मरग्रामेव ददाति नियमेन ॥१७७॥

श्रध-नगर के पश्च श्रीर जानवरों में काक, श्रान, गधा श्रीत वृषभ दाहिनी श्रोर दान्द्र करते दिखलाई पर्डे तो नियम से मरख होता है।

विवेयन — प्रविक्त पाथाओं में आचार्य ने जंगल के जानवरों के दर्शन द्वारा शुभाशुम शकुनों का वर्णन किया है। इस गाथा में नगर के पश्चों कीर जानवरों के दर्शन द्वारा शकुनों का वर्णन किया जा रहा है। संहिता शास्त्र में रात के २ वजे के बाद विस्ती का तीन वार रोना सुनना श्रमाल का रुद्दन सुनना कीर दाहिनी कोर कुल का रुद्दन सुनना सात दिन में मरण सुचक वताया है। काक मथुन; स्कर का वकारण दाहिनी कोर से रास्ता कारकर वाई कोर जाना, कुला, विस्ती, नेवला, बीर बकरी की खींक वाई कोर सुनाई पढे पवं सांप का रास्ता कारना, पन्त्रह दिन में रोगी के लिए मरण सुचक हैं। भड़री ने मरण सुचक शकुनों का निकपण करते हुए बताया है कि पाकृत् चीपाये जिस रोगी को देखते ही रही करने तमें तथा भाकि लगे तो उस रोगी की मृत्यु निकर समक्रनी खाहिए। वैक्षानिक दंग से इस कथन का खुलासा करते हुए बताया है कि पशुकों का बान इस दिशा में मनुष्यों के कान की अपेदा श्रधिक विकसित होता है। वे रोगी मनुष्य को देखते ही उसकी श्रायु की परीचा कर लेते हैं और अपनी अध्यक्ष भाषा द्वारा उसे व्यक्ष कर देते हैं। पालत् पशुओं की अपेदा अरएय के जानवरों का शन इस दिशा में अधिक उन्नतशील है।

मरण स्चक शकुन

महिस या महयं च तहा मिलणा जुनई य रोदणं सप्पो । उंदर विराल स्वयर एदेसि दंसणे मरणं ॥ १७=॥ मिलप्थ मृतकश्च तथा मिलनां युवर्ता च रोदनं सर्पः। उन्दुरो विडालः स्कर एतेपां दर्शनं मरणम्॥ १७=॥

शर्थ — भैंसा, मृतकपुरुष, ऋतुक्षांबयुक्त युवती नारी, रोती हुई स्त्री, सर्प. चूहा, बिस्ली, श्रीर सुकर का दर्शन प्ररण सुबक बतलाया है।

विवेचन—प्रन्थान्तरों में मरण स्चक शकुनों का वर्णन करते हुए वताया है कि प्राप्त को जाते समय चील चपने दाहिने पंखे को मुकाकर जमीन पर चलती हुई दिखलाई पड़े तो एक माह की जा उचता हुआ सिर पर आकर बैठ जाय तो तीन माह, कान खजूरा सिर या मस्तक पर चढ़ जाय तो हो, माह विस्ली दाहिने जोर से निकल कर रास्ता काट दे और वह बराबर आने दिखलाई पड़े तो तीन माह से कुछ अधिक एवं गधा सामके चलता हुआ रेंकने लगे तो हो माह से कुछ अधिक रोगी की आयु सममनी चाहिए।

वर्ज्य शकुनों का कथन

हय-गय-गो-मणुआणं साणाईणं तु छिकियं एत्य । बिजिजज सन्व लोए इय कहियं मुणिविरिदेहि ॥ १७९ ॥ हय-गज-गो-मनुजानां खानादीनां तु खुलमत्र । धर्जयेयुः सर्वे लोक इति कथितं मुनिवरेन्द्रैः ॥ १७८॥

अष्ठ मुनियों का कथन है कि घोडा, हाबी, मनुष्य और कुंस की दींक से पचने का यत्न करे। विवेचनं अधिकोण और नैज्ञतकोण में छींक होने से शोक और मनस्ताप, दक्षिण में हानि, पश्चिम में मिशासकाम, नायुकोण में सम्मान, उत्तर में कलह बार ईशान कोण में छींक होने से मरख होता है। अपनी छींक मयप्रद, ऊपर की छींक शुभ मध्य की मयमद, दादिनी और की द्रव्य नाशक, सम्मुख की कलह प्रकृत्युदायक होती है। आसन, शयन, मोजन, दान आदिकार्या को करते समयकी तथा बाई और की छींक शुभ होती है।

श्रीक ने का शब्द सुनने के जनकार जापनी खाया को जापने पैर से नाप कर उसमें १३ और ओड़ दे। इस योग कल में द का भाग देने पर एक शेष में साथ, दो में सिखि, तीन में हानि, चार में शोक; पांच में भय, खुः में नदगी प्राप्ति, सात में मृत्यु चौर ग्रुश्य शेष में निष्कल जानना चाहिये।

राज्य अवस द्वारा भाषु के निक्षय करने का कथन आर शब्द के मेर सदो इतेइ दुतिहा देवयजीण श्री अ तह य सहजो य । देवयजीणयिवहांण कहिज्जमांण निसामह ॥ १८०॥ शब्दो भवति द्वितिधो देवताजनितश्च तथाच सहजरच। देवताजनितविधानं कथ्यमानं निशामयन ॥ १८०॥

मर्थ-शब्द दो बकार के होते हैं-एक देवी मार दूसरे माकृतिक। देवी शब्दों का वर्षन किया जाता है, ध्यान से सुनो।

### देवी शब्द अवस की विधि

पक्खालिविणयदेही सुसेववत्बाह्यू लिओ पुरिसी। विदियपुरिसेख सरिसी जीवह सहं सुहं ब्रसुहं॥१८१॥

प्रचालितनिजदेहः सुरनेतनसादिभूषितः पुरुषः । - द्वितीय पुरुषेण सदशः परयति शन्दं ग्रुपमग्रुपम् ॥१८१॥

<sup>+</sup>मुषरिक्षककारनं भुत्वा पादच्छायां च कारयेत् । अयोदरायुतां कृत्वा चाष्टामिर्भागमाहरेत् ॥ लाभ: सिद्धिर्हानिशोकोभर्य श्री र्युःखनिष्कले । कर्मणाव फले क्षेयं गर्मेण च यथोदितं ॥ -ज्यो, सा.

ं श्रथं—जिसने स्नान द्वारा अपने ग्ररीर को स्वडड़ कर सफेद और स्वड्ड बसा धारण कर तिये हों, वह मध्यम पुरुष के समान मंगल और श्रमंगन स्वक शब्दों को सुने।

श्चित्तृणं बिणिपिडमा एहावित्ता समलहेवि पुज्जेवि । सियवत्यमंपिया पुण स्नूभर वामाइ कक्लाए ॥१८२॥ गृशित्वा ऽम्बाप्रतिमां स्नापियत्वा समालम्य पूजियत्वा। सितबस्त्राच्छादीनां पुनः क्लिपित वामायां कक्लाथां ॥१८२॥

श्रर्थ—श्रावा सूर्ति को स्नान करा वस्त्रों से ग्राच्छ।दिन कर पूजा करे। श्रनस्तर वार्ये हाथ के नीचे रखकर [शब्द सुननं के लिये निम्न विधि करे]

रयागीइ पद्मजाये बोलीगो बाह पहायसमयंभि । इयमंतं च जवतोवच्चउ गायरसम मज्भामि ॥१८३॥ रजन्याः प्रथमयामे गतेऽय प्रभात समये । इमं मन्त्रं च जपन् वजतु नगरस्य मध्ये ॥ १८३॥

अर्थ-रात्रि के प्रथम प्रहर में या प्रानःकाल में 'अ हीं अन्वे कृष्मारिड ब्राह्मिण देवि वद वद वागीश्वरि स्वाहा' इस मंत्र का जापकर नगर में अमण करे।

शब्द अवण हाग शुभा शुभ का निश्चय
सुह-मसुहं वि श्र सन्तं पढमं जं चवद को वि तं लिज्ज ।
जीवह सुहसदेगं श्रसुहे मरगं ण संदेहो ॥ १=४ ॥
शुभमशुभमपि च सर्वं प्रथमं यन्त्रथयित को ऽपि तल्लात ।
जीवित शुभशब्देनाशुभेन मरणं न संदेहः ॥ १=४॥

श्रधं —इस प्रकार नगर में भ्रमण करते समय जो कोई पहले श्रम या श्रश्नम बात कहता है उसी के श्रमुसार फल समभना चाहिए श्रथीत् श्रम शन्द कहने से कल्याण श्रार श्रश्नम शन्द कहने से मरण होता है, इसमें संदेह नहीं है।

विवेचन - प्रपने शरीर को स्वच्छ कर सुन्दर बस्राभूपलों

से युक्त हो एक यशिष्टी की सूर्ति के अभिनेक पूर्वक पूजन कर सुन्दर बस्ताभूषणों से सजित करे। जनन्तर उस सूर्ति को अपनी कांख के नीचे दवाकर नगर में अपण करे। इस समय सर्व प्रथम सम्भाषण करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार के शुभाशुभ शन्द मुँह से निकाले उन्हीं के अमुसार रोगी का शुभाशुभ समभना चाहिए। कडोर, कर्कश, निंग, खुगली श्रीर धूर्तता धोतक शन्द रोगी के रोग को अधिक दिन तक बढ़ाने वाले होते हैं।

देशकथिक शब्द अवसा का उपतंहार और प्राकृतिक शब्द अवसा का कथन

भागियं देवदकहिंयं सहजं सहं भगेमि सुह-मसुहं ! खिसुखिज्जर किं बहुणा पुन्त्रगयसत्थाणुसारेण ॥१८५॥ भिषानं देवताकथितं सहजं शब्दं भणामि शुभमशुभम्। निश्चयने किं बहुना पूर्वागनशास्त्रानुसारेखा॥ १८५॥

श्चर्य—ास प्रकार देवी शब्द श्ववण का वर्णन किया गया है, श्वन प्राकृतिक शब्दों के श्ववण द्वारा शुभाश्चय का कथन प्राचीन शास्त्रों के श्वनुत्वार किया जाता है, ध्यान से सुनी । प्राकृतिक शुभ सब्दों का वर्णन

अरहंताइसुराणं नामग्गहणं च सिद्धि-बुद्धी य । जय-विद्धि-मिंदु-राया सुहसद्दा सोहणा सब्बे ॥१८६॥ ऋहेदारिसुराणः नामग्रहणं च सिद्धि-बुद्धी च । जय-बृद्धि-इन्दु-राजानः शुभ शन्दाः शोभनाः सर्वे ॥१८६॥

श्रयं — श्रद्देन्त सगवान का नाम, तथा इन्हीं के नाम के समान श्रन्य देवों के नाम सिद्धि, बुद्धि, ज्ञय, वृद्धि, जन्द्रमा श्रीर राजा ये शम्द श्रुम होते हैं।

ब्रशुभ शब्दों का कथन

णहो भग्गो अमओ पढिओ तह लुंचिदो गओ सहिदो। खद्दो वीओ दहो कालो हय चुण्णिकोय बद्धोय।।१८७॥ एवं विहाय सदा जे असुहा हुंति इत्थ जिसलोए। ते असुहा णिदिहा सद्दागम सत्यद्तेहिं॥१८८॥ नष्टो भग्नश्च मृतः पतितस्तथा लुखितो गतः सटितः । युक्तो नीचो दष्टः कालो हत्तरचूर्णितथा बद्धश्व ॥ १८७॥ एवं विधाध्य शब्दा ये प्रशुभा भवन्त्यत्र जीवलोके । ते प्रशुभा निर्दिष्टाः शब्दागमशास्त्रविद्धः ॥ १८८॥

श्रर्थ—जो शब्द इस संसार में श्रमंगल स्वक हैं जैसे नष्ट, भग्न, मृत, पितत, फटा हुआ, बिलग, सड़ा हुआ, नीच, पीटा हुआ, काला, व्ण श्रीर बन्धा हुआ ये शब्द शब्दकान शक्त के वेलाओं केद्वारा सकल्याण स्वक माने गये हैं।

शुभ स्चक शकुन

छतं घथं च कउमं संखं च भेरिय राय निग्गंथं।
जुइकुसमं सियबत्थं सिद्धत्या चंदणं दिह्यं ॥१८९॥
ससुया जुबई वेसा एयाण सगोवि दंसणं भावि।
सुहदं हवेइ रागुंगं सुप्रउच्छथं (१) देयजुतं च ॥ १९०॥
छत्रं ध्वत्रश्च कत्तरा शक्कथं भेरी च राजा निभेन्थः।
यूथिकाकुपुमं सिनवलं सिद्धार्थारचन्दनं दिषकम् ॥ १८९॥
ससुता युकती वेश्येतेषां सुतोऽिय दर्शनं चापि ।
सुखदं भगति नूनं सुनोत्सवो (१) देयपुक्तं च ॥ १६०॥

श्रथं — इत्र, ध्वजा, घड़ा, शंब, मेरी, राजा, दिग्रस्वर साधु, बुंही का फूल, उज्वलगस्त्रा, तिल, चम्दन, दही, पुत्र सहित युवती. वेश्या, पुत्रजनमोत्सव या ईश्वर संवन्धी उत्सव इन सबका दर्शन था इनका राज्द श्रवण मंगल सुचक है।

विवेचन — यसन्तराज शकुन में शुभ शकुनों का बर्णन करते हुए बताया है कि द्धि, धृत, दूर्ग, खातप, तराहुल, जल पूर्ण कुम्भ ग्वेम सर्पेप, चन्द्रन, द्पेण, शंख, मांस, मत्स्य, मृत्तिका, गोरोचन, गोधिल, वेबमूर्ति, फल, पुष्प, खड़ान, खलंकार, खला, ताम्बूल, जात. ज्ञासन. शराब, ध्वज, छत्र, ब्यञ्जन, वस्त्र, पद्म, भृंगार, बरविलत श्रक्षि, हस्ती, छाग, कुश, चामर, रत्न सुवर्ण, रूप्य, ताझ, मित्र, क्रीयिध, नृतन पहलव श्रीर हरित वृक्ष इनका दर्शन शुम है। षाग्रम—प्रंगार, भरम, काष्ठ. रक्जु. कर्रम, कार्पास, तुत्र. प्राह्य, कुश, बाम्य, विद्वा. मिलन व्यक्ति, तेत्व. कृष्ण धाम्य, प्रत्थर, केश. सर्प, ग्रीवध, तेल, गुड़, चमडा, खाली घडा, लवण तृण, तक्र, ग्रामल. शृंखला, रजस्वला स्त्री, विध्या एवं दीना, मुक्तकेशा घोर मिलनवदना स्त्री का वर्शन ग्राग्नम कारक है।

शब्द गत प्रश्न का अन्य वर्णन

हय-गय-वसहे सयडे य रहे य छत्त-धयदंडे (यावि)
गय-हहे देउल-पिडमा-पायार-पउलीए (य)।।१६१॥
मि-कुंत भंग सहो भगं दिहं ए मोहणं होइ।
इदि कहियं सहग्यं पर्ण्हं वरपण्हस्रीहिं॥ १९२॥
हय-गज-वृपभाणां शकटस्य च त्यस्य च छत्र-ध्वजदण्डयोश्वापि।
गज-हर्ट-देवकुल-प्रतिमा-प्राकार-प्रतोलीनां च ॥ १९१॥
प्रसि-कुल्नभङ्ग शब्दो भग्नो दृष्टो न शोभनो भवति।
इति कथितः शब्दगतः प्रदुनो वरप्रदनम्रिमः॥ १६२॥

शर्थ—घोडा, हाथी. सांग, गाडी. रथ. खाते की दंडी, ध्वज की दंडी, दुकान, मंदिर की मूर्ति, किला, नगर का फाटक, गलीका फाटक, तलवार, खुरा, इत्यादि के टूटने या नप्ट होने के शब्द तथा भन्न' या नप्ट शब्द शुभ नहीं हैं। प्रश्न शास्त्र के जानने वाले शाखायाँ ने इसी को शब्द गत बश्न कहा है।

श्राक्षर प्रश्न ज्ञात करने की विश्व

पक्तातियकाजुमलं पुष्वविद्यालेख कायसंसुद्धे । गोरोयखाएँ पच्छा उच्चहुउ कि वियप्पेश ॥१६३॥ प्रमाल्य कार्युगलं पूर्वविधानेन कायसंसुद्धः । गोरोचनया पश्चादद्वर्तयतु कि विकल्पेन ॥ ११३॥

गर्थ-शरीर में ग्रुद्ध होकर पूर्व विधि के अनुसार गा के मूत्र या दूध भीर गोरोचन से अपने हाथों को घोकर केशर, यन्त्रन आदि सुर्गिक्त इच्यों से सुगंधित करे। इस विधि में अधिक नतलाने की आवश्यक ता नहीं है। एकते सुहदेसे पक्खालिय पीढगम्स उवरम्प । वंभित्ता पत्तियंकं बासग्गे इक्सणं णिक्षा ॥ १९४॥ बासग्गे करज्ञकलं चारउ वरसंपुढं च वंभित्र । बामकरे सियपक्खं दाहिबाहत्थे च कसगं च॥१९५॥ पंचदहे वि तिहीओ चितित्ता अंगुलीय संधीसु । चितह तेसु हयारं मिल्लि (मेलि) ज्ज्ञएं जत्य हत्यम्म ॥१९६॥

एकान्ते ग्रुभदेशे प्रकाल्य पीटकस्योपरि । बद्धवा पर्यक्कं नासाम ईक्षणं स्थापियता ॥ ११४ ॥ नासामे करयुगलं धारयतु वरसम्पुटं च बद्धवा । वामकरे सितपक्कं दिलिग्राहस्ते च कृषणं च ॥११५ ॥ पंचदशापि तिथीरिचन्तियता ८क्कृतीनां सिन्धिषु । चिन्तयत तेषु हकारं मेल्यते यत्र हस्ते ॥ ११६ ॥

क्षयं—उपयुंक्ष विश्वि के क्षवन्तर स्वच्छ, एकान्त स्थान में क्षासन को घोकर पर्यंक क्षासन लगाकर, रिष्ट को नासिका के क्षप्रमाग पर स्थिर कर नासिकाम की कोर हाथों को जोड़ हर स्थिर रहे। प्रमान दाहिने हाथ में रूप्ल पक्ष और वांचे हाथ में ग्रुक्कपल का ध्यान करे नथा कंगु लेयों की संधियों पर पन्द्रह निधियों का ध्यान करे। क्षमिप्राय यह है के जुड़े दूव हाथों में तीन संधियां विस्तलाई पड़ती है-नीचे की मध्य की, और उत्तर की इस प्रकार पांचों क्षगुलियों में १४ तिथियों की करणना करनी चाहिये। उन दोनों हाथों के मध्य में 'द्व' क्षकर का ध्यान करना खाहिए।

× × × × × × × × × । तं पक्सं जागोज्जद्द वरकज्जलरूवजी वेव ॥ १९७॥ × × × × × × × × × × × × × × । तं पक्षं जानीयाद्दरकज्जलरूपतरचेव ॥ १२७॥

मध्य-उस पद्य का बान अजन की उत्तम रीति के हारा करना चाहिए।

#### बाखर प्रश्न का फल

मह जीए तंबीए विषिष्ज्यए सी हु अक्सरो राएं। कमणो ता (सा) तस्स तिही अक्सररू ते समुद्दिहा ॥१६८॥ अथ रेन संधिना विनीयते तत्खरूबक्षरं नृतम् । कृष्णं सा तस्य निधिरक्षररूपे समुद्दिश ॥१८०॥

प्रथं — जिस तिथि की सम्ब पर इच्छ एक पहे बीर 'हं प्रश्नर का संकेत हो वही मृत्यु का दिन है। इस प्रकार प्रका प्रश्न द्वारा रिष्टों का वर्षन किया है।

### होरा प्रश्न की विश्वि

मियवत्थाइविभूसो पक्खालिका सयं सयं देहं। पुरा सीरं भुंजिका वंभजुओ सुभाउ भूमीए ॥१८६॥ सितवसादिविभूषः प्रकास्य स्वयं स्वकं देहम्। पुनः श्रीरं भुक्ता ब्रह्मयुनः स्विपतु भूमा॥१८८॥

शर्य—स्नान कर स्वच्छ श्रीर सफेद वस्तों को धारंख करे। प्रधान दुग्ध पान कर ब्रह्मचर्य का पासन करते हुए सूमि पर श्वन करे।

सुग्गीनस्स य मंतं जवेवि श्रहोयरं सयं तत्य।
कज्जं घरेवि चित्तं सुवड सियवत्यद्त्तसयवे वा ॥२००॥
जॉ बमो मगवदे सुग्गीवस्स पण्डसवबस्स कमले२ विमले२
विपुले २ उदरदेवि सत्यं कथय २ इटिमिटि पुलिदिनि स्वाहा।
सुप्रीवस्य व मन्त्रं जिपला ऽष्टोत्तरातं तत्र।
कार्य धूला चित्ते स्विपतु सितवस दत्त शयने वा ॥ २००॥

श्रयं—जिस कार्य संबन्ध में फलाफल बात करना हो उस कार्य का जिन्तवन कर "ची कमो मगवदे सुग्गीवस्स पएह सवयस्स कमले-कमले विमले-विमले विपुत्ते-विपुत्ते उदरदेवि सन्धं कथय-कथय इटिसिटि पुलिदिनि स्वाहा" इस मन्त्र का १०८ वार जाप करे। पुनः उस कार्य का विस्तवन करते हुए सफेर जारर पुक विस्तर पर शयन करे।

पच्छा पहायसमए दिखस्स नाली तथिम वोली । संजयविषमेथक्स (घ) दिया पढ़ परिमिष्टि मंतेण ॥२०१ पुणोवि जवेह राएणं वाराओ एगवीम सामिष्यं । सुगीवसुमंतेणं १व भणियं सुणिविर्देहीं ॥२०२। पश्चात् प्रभात समये दिनस्य नार्डात्रये गते । सङ्गाप्येकप्रदिकां प्रयमं परमेष्ठिमन्त्रेण ॥ २०१॥ पुनरिप जपत नृतं वारानेकिविशाति सामीष्ये । सुप्रीवसुमन्त्रेणेति भणितं मुनिवरेन्द्रैः ॥ २०२॥

श्रंथ—इसके श्रनन्तर प्रातःकाल में तीन घटी - २४×३=७२ मिनट-१ घन्टा १२ मिनट दिन व्यतीत होने पर एक घटी-२४ मिनट तक परमेष्टीमन्त्र—जमाकार मन्त्र का जाप विधि प्रका करे। पक्षात २१ वार "श्रों समो भगववे सुर्गावस्म परह सवसस्म कमले कमले विमले-विमले विपुले-विपुले उदरदेवि सत्यं कथ्य कथ्य इटिमिटि पुलिदिन स्वाहा " इस मन्त्र का जाप करे, इस प्रकार अष्ठ मुनियों ने कहा है।

सुइभूमित्रको फलए समरेहाहि यं (या विराम परिहीणो (णं)। कड़िढज्ज अभूमीए समं च रेहातयं पच्छा ॥ २०३॥

शुचि भूमितले फलके सभरेखाभिश्व विराम परिहीनम् । कृष्यताम् भूमी समं च रेखात्रयं परचात् ॥ २०३॥

श्रर्थ - स्वरुद्ध भूमि में स्थित एक नक्ते पर नथा पृथ्वी पर त्रीत सीघी रेखाएँ विना उद्दरे दुए सगातार खींचे।

षड्डहरेहछिणो जे (जे) लम्मंति तत्थ रेहाओ । पढमं हि रेहअंकं ठाविज्ज पयाहिणं तत्थ ॥ २०४॥ आगाल्लं मागा (जिस्र) ल्लं पद्विगयादं तहेव जाणिज्जा। धय-धूम-सीह-साण-बिसा-खर-गय-वायसा भाषा २०५॥ भटाष्टरेखान्द्रिका या या सम्यन्ते तत्र रेखाः । प्रथमं हि रेखाङ्कं स्थापय प्रदक्षिणं तत्र ॥ २०४॥ भिममध्यमपृष्ठयतानि तदेत्र जानीयात् । भवत-भूम-सिंह-श्रान-कृषाः सर-गज-त्रायसा भायाः ॥२०५॥

भ्रथ-दस प्रकार चाढ भाषी रेसाय जाड सदी रेगाओं को काटती दुई बनाये। पहली पर बाई जोर से दाहिनी जोर चादि, मध्य भीर जनत भंकित कर ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, दुष, सार, मज एवं बायस इन मांड मांयों को लिखे।

सिंह-धीर कुषम आय के समानान्तर का कल

रुक्तो (१) दु सीह बसहे ठिओ कओ सोहणी समुहिद्दी । इयरायाणं उर्वीर अ सोहणी कि वियप्पेण ॥ २०६॥

रुद्ध (?) स्तु सिंह-वृषभयोः स्थितः क्व शोभनः समुद्दिष्टः। इतरायासामुपरि च शोभनः कि विकल्पेन ॥ २०६॥

मर्थ—सिंह भी। वृषम भाव माते मध्य भीर भन्त की रेका के समान्तर में पढ़ें तो मंगल स्वक कैसे हैं। अर्थात कष्ट श्यक समस्ता चाहिए। शेष ध्वजादि भाव समानान्तर में पढ़े मंगल कारक होते हैं, भश्चिक कथन से क्या लाम!

विवेचन - उपर्युक्त गाथाओं में आवार्य ने होरा प्रश्न का वर्णन सुन्दर हंत से किया है। होरा प्रश्न द्वारा फल निकालने की संक्षित प्रक्रिया यह है कि शरीर शुद्धकर विधि पूर्वक शयन करने के अनंतर प्रातःकाल एमोकार मंत्र और सुप्रीय मन्त्र का आप करना चाहिए प्रधातः तीन रेखाएँ विना हाथ को रोडे पृथ्वी या किसी तक्ते के ऊपर खींचनी चाहिए। पुनः आठ आडी और आठ खड़ी रेखाएँ खींचकर व्यक्त, धूम, सिंह सादि आठ आयों को लिख देना चाहिए। ये आयें पूर्वेक्क तीन रेखाओं के समानंस्तर में जिस प्रकार पर्वे वैसा ही फल बात करना चाहिए। एएए ये बक्त नीचे दिया जाता है:—

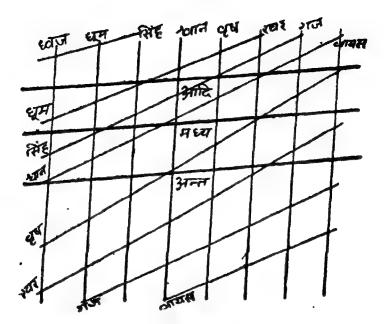

इस बक्त में धूम-स्वर, सिंह ग्रज, श्वान-वायस, धूम-गज कीर श्वान-वायस का वेध-समानाम्तरस्व है। इस समानाम्तरस्य का फक्त जानेवाली गाथाजों के जनुसार समझना वाहिये।

यह बक्क स्थिर नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप कारि कियाओं द्वारा जो तीन रेकार्य महसा विना विश्वाम के बीची जाती है, कारब यह बरसना रहेगा। इसस्थि इसका फल सब प्राशियों के विषय यक नहीं होगा, बहिन मिक्स मिक्स कार्येगा।

धून भाव के वेश का कस

भूमो सयसायाणं उविरिम्म मुखेद सयसक्तज्जेसु । बद्द-बंध-रोय-सोभ दुखेद ध्याद्दरश-भय-श्वासं ॥ २०७ ॥ भूम सकतायानामुपरि जानीत सकतकार्येषु । बध-बन्ध-रोय-शोकान् कुर्याद् धनहरशा-भय नाशान् ॥२०७॥

श्रयं — यदि धूम श्राय का वेश-सामानाम्सरत्व किसी श्रम्य श्राय के साथ हो तो सभी कार्ते। के नाश के साथ वध, वन्धन, रोग, शोक, धनहानि, मय श्रीर इति समस्त्री बाहिए। विह बार जन जान का नेथ का कता
सीही ययस्स उन्हें होई सुही मर्खदी हु धूमस्स !

इजरा (या) ख उन्हेर गुजी साहर्क्राणि कम्मार्खां।।२०८॥
सिंहो ज्ञान्योपरि मनति सुमो मरखदः जलु धूमस्स !

इतरायाग्रासुपरि गतः कथयति क्राणि कर्माणि॥ २०८॥

कर्ण—सिंह और ज्ञान जाय का नेथ सुम होता है, जिक्निन
सिंह और धूम आय का नेथ सुन्यु दायक होता है। धूम और

प्या साथ को होड शेच आयों के साथ सिंह आय का नेथ क्र्र

सिंह जाय के वेच तथा धान जीर जब जाय के वेच का कस सीहरिया (ग्गी) गय शाहं देखस्सुवरस्मि दीसए मरखं। साणी चयम्मि सुहुओ सेसेसु मिज्यमो होद् ॥२०९॥ सिंहोऽग्रिगतो शामं देक्कस्योपरि दिशति मरखम्। धानो ज्वजे शुमदः शेषेषु मन्यमो भवति॥२०१॥

पर्ध-सिंह ग्रीर धूम ग्राय का वेध लाभ कराने वाला पर्व सिंह भीर प्वाल का वेध मरण-सूचक होता है। श्वान ग्रीर प्यक्त ग्राय का वेध ग्रम होता है, श्वान क। प्यक्र के क्रतिरिक्क रोष ग्रायों के साथ का वेध मध्यम होता है।

क्षम काय के व्यव, धूम कीर सिंह के साथ में होनेवाले वेश का फल वसही घाय-धूम गुओ सुइओ मरणाय होइ सीहम्मि । सेसायाणं साहइ उवंरित्थो मजिम्हमं कार्यं ॥ २१०॥ कृषमो व्यज-धूमगतः शुभदो मरणाय मवति सिंहे। शेषायानां कर्यातं उपरिस्थो मध्यममर्थम् ॥ २१०॥

शर्य-वृषभ-ध्वज श्रीर वृषभ-धूम का वेध वसम होता है, वृषम श्रीर सिंह का वेध गरण कारक होता है। शेष शार्थों के साथ वृषम शाय का वेध मध्यम फल का श्रीतक है।

बर बाब के देश का फल

मनग<del>रा प्</del>यम्मि सए परिद्विओ रासही हुई देइ। सेसेसु च बज्यक्यो सीहगओ होइ मृश्ये य ॥२११॥ मदकल-धूमयोः शुनि परिस्थितो रासभः शुभं ददाति । शेषेषु च मध्यस्थः सिंहगतो भवति मरणे च ॥ २११ ॥ अर्था—सर-गज सर-धूम श्रार स्वर-श्वान का वेध शुभ फल - दायस दोता है। सर-सिंह का वेध मृत्यु कारक सीर शेष आयों के साथ सर साय का वेध मस्यम फल देने साला होता है।

#### कब बाय के वेध का फल

सीहिम्म (य) बारणं घए (य) ठिओ देइ जीविंय अत्थं। सेसेसु अ मज्मत्थो इदि मण्डिंज पुन्न स्री। है।। २१२।। सिंहे च बारणो ध्वजे च स्थितो ददाति जीवितमर्थम्। शेषेषु च मध्यस्य इति मण्डितं प्रीस्ति।। २१२।।

श्रर्थ-ग्रजःसिंह श्रीर गज-घ्वत का वेध जीवन एवं धन फल का चोतक है। श्रन्थ श्रायों के साथ गज का वेध मध्यम फल देने वाला होता है, ऐसा पूर्वाचार्या ने कहा है।

बायस आय के देश का फल

दुरय-इरि हुम्बइम्मि य परिद्विओ वायसो सुही दिद्वी । मज्झत्यो सेसेसु म्म साखस्सुवर्षि विखासयरो ॥ २१३ ॥ दुरद-हरि द्वतवहेषु च परिस्थितो वायसः शुभो दिष्टः । मध्यस्थः शेषेशु च स्वानस्योपरि विनाशकरः ॥ २१३ ॥

श्रर्थ—वायस-गज, वायस-सिंह, और वायसधूम का वेध श्रम फल स्वक होता है। वायस-श्वान का वेध विनाश कारक एवं शेष श्रायों के साथ वायस श्राय का वेध मध्यम फल दायक होता है।

## विद्व बायों का अन्य फल

रुद्धेषु णित्थ गमणं आगमणं होइ देस विगयस्स । रुद्धेषु मरइ सिग्धं सहजोणिगएसु सुत्त (सत्तु) सिहएसु ॥२१४॥ रुद्धेषु नास्ति गमनमागमनं भवति देशविगतस्य । रुद्धेषु श्रियते शीधं सहयोनिगतेषु शत्रुसहितेषु ॥ २१४॥ श्चर्य-गमनागमन के प्रश्न में पूर्विक्त खकानुपार रुद्ध आय के होने पर परवेश गया हुआ व्यक्ति आगे और नहीं जाना है किक वापस क्षेत्र आता है। जीवन-मग्ण के प्रश्न में रुद्ध आय शत्रु सहित सहयोनियत हो× तो शीघ मग्ण होता है।

आयों के मित्र शत्रुपने का विचार

लाहो सहजोणिगए मित्तजुपाए फुडं होइ। सीहो गत्रो धर्यम गय-सीहाणं धन्नो तहा मित्तो ॥२१५॥ लामः सहयोगियते मित्रयुताये स्फुटं भवति।

सिंहो गजो व्वजे गज-सिंहयोर्व्वजस्तया मित्रम्॥ २१५ ॥

श्र्ये — यदि कोई श्राय उसी श्राय के साथ बेध की प्राप्त हो या मित्र संक्षक श्राय के साथ बेध को श्राप्त हो तो लाभाला के प्रश्न में लाभ सूत्रक समक्षना चाहिए । ध्वत श्राय के सिंह श्रीर गत भित्र हैं तथा गत, सिंह ध्वत श्राय के मित्र हैं।

🗙 यहां 'सहयोतिगत' शब्द का नात्पर्य उसी आय से है, जैसे व्यव आव के किए सहयोतिगत ध्वज आय ही होगा ।

अस्य अध्यो के भित्रत्व का कथन

धूमस्स य साण खरो विस-धूमा गसह-सुणाण । धूम धओ ढंखस्स य सेसाया तस्स इह सन्वे ॥२१६॥ धूमत्य च धान-वरा वृष-धूमा गसभ-धानयोः। धूमो व्यज्ञश्च काकस्य च शेपायास्तस्येह सर्वे ॥ २१६॥

श्रथं — श्वान श्रार खर श्राय धूम के मित्र हैं। वृष श्रार धूम रामभ एवं श्वान के मित्र हैं 'धूम श्रार ध्वज काक आर के मित्र हैं। तथा श्रेष सभी श्राय काक श्राय के मित्र हैं। यहा इतनी विशेषता है कि ध्वज श्रीर धूम काक श्राय के श्रतिमित्र हैं श्रीर शेष श्राय मित्र हैं।

धूमी सीह-धयाणं खरवसहाणं च वायमी माणी। सीहस्स गओ सत्थो इह मणियं ग्रुणिवरिदेहिं ॥२१७॥ धूमः सिंह-ध्वज्योः खर-बृषभयोश्व बायसः श्वानः । सिहस्य गजः शस्त इति भणितं मुनिवरेन्द्रैः ॥ २१७॥ भर्य-यूम सिंह श्रीर व्यक्त भाय का मित्र है। काक भीर श्राम कर तथा नूप भाय के मित्र हैं। सिंह का गज भाय मित्र है, ऐसा श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है।

मित्रत्व कवन का उपसंहार

[·×××××××× ] नाऊणं भाएसं इखेह किं जंपिए इत्थ ॥ २१= ॥

[ x x x x x x x x x ] इत्राता 55देशं कुरुत किं जिल्यतेनात्र ॥ २१८॥

शर्थ—इस प्रकार मित्रत्व-राष्ट्रत शार्थों का ज्ञान कर का निकालना चाहिए। इस विषय में अधिक कहने की क्या भावश्यकता है। तात्पर्य यह है कि मित्र मित्र का वेध अतिमित्र, मित्र रिषु का वेध उदासीन और रिषु रिषु का वेध कति रिषु होता है। रोगी की मृत्यु के संबन्ध में आयों द्वारा विचार करते समय पूर्वे। स विधि के अनुसार मित्र रिषु के वेध द्वारा प्रश्न का फल अवगत करना चाहिये।

शत्रु आय के वेध का फल

रुद्धेसु अ मरणं रिउगा पट्टीए संठिए तह य । रिउपुरदाए बह्दइ रोओ रोइस्स निव्धंतो॥ २१९॥ रुद्धेषु च मरणं रिपुगा पृष्ठे संग्थिते तथा च । रिपुपुरत आये वर्धते रोगो रोगिणो निर्श्वन्तम् ॥ २१८॥

भर्थ-दक्ष भाय हों या शत्रु भाय पीछे स्थित हों तो रोगं की मृत्यु हो जाती है। यदि रिषु वर्ग के भाय संमुख हों नो रोगं का रोग निश्चित रूप से बढ़ता है।

नसुत्रों के स्थापन की विधि श्रार फलादेश

नत्र नव विंदु तिवारं ठावित्ता भूयलम्मि रमगीए। जं जस्स जम्मरिक्खं धाईए तं तहं दिज्जा।। २२०।। नव नव बिन्दंखिवारं स्थापयित्वा भूतले रमगीये। यदस्य जन्मक्षमादा तत्त्रथा दत्त ॥ २२०॥ श्रर्थ-एक उत्तम स्थान पर तीन पंक्रियों में नी-नी चिन्दु स्थापित करने चाहिए। जो जन्म नक्षत्र हो उसे पहले रखकर श्रेष नक्षत्रों को क्रमशः स्थापित कर देना चाहिए।

जन्म तक्षण से गर्भ नक्षत्र श्रीर नाम नक्षत्र स्थापन की विधि तेरहम्मं जन्माजी रिक्खं गन्मस्स जंमि ठाखान्मि । तह नामस्स य रिक्खं खायच्वं जत्थानिवढेइ ॥२२१॥ त्रयोदशं जन्मादृक्षं गर्भस्य यस्मिन् स्थाने । तथा नाम्नश्रक्तं ज्ञातच्यं यत्र निपताति ॥ २२१॥

चर्य-जन्म नक्षत्र से तेरहवां नक्षत्र गर्भ नक्षत्र देशार नाम के अक्षरानुसार नाम नक्षत्र मानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि नक्षत्र स्थापन जहां से आरम्भ हुआ है वहां से तेरहवां नक्षत्र गर्भ नक्षत्र संबद्ध होता है और नाम के श्राद्ध अक्षर के अनुसार पूर्वेक गा. से नाम नक्षत्र निकालना चाहिए।

नचूत्र स्थापन द्वारा फलादेश का विचार

तिवियणं नक्सं गहेहि पावेहि जस्स फुडं विदं । तो मरइ न संदेहो इय भणिं दुग्गएवेख ॥ २२२ ॥ तिविकलं नक्तं प्रहैः पावैर्यस्य स्फुटं विद्रम् । ततो म्रियते न सन्देह इति भणितं दुर्गदेवेन ॥ २२२ ॥

श्रर्थ—ये तीनों प्रकार के नक्षत्र-जन्म, गर्भ श्रीर नाम नक्षत्र प्रश्न समय में पाप प्रद्वों के नक्षत्रों से विद्य हों तो रोगी की सृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है ऐसा दुर्ग देव ने कहा है।

विवेचन - ज्योतिष शास्त्र में रिवे, मंगल, शनि, राहु चौर वे तुपाप प्रह्माने गए हैं। इन प्रहों के नद्याओं से जन्म नद्यात्र, गर्भ नद्यात्र चौर नाम नद्यात्र का वेध हो तो रोगी की सृत्यु होती है। विवय को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

तारीख १६ को अन्यी कक्षण में चाकर किसी ने रोगी के सम्बन्ध में प्रश्न किया कि रोगी जीवित रहेगा या नहीं ! यहां पर रोगी का जन्म हत्त्व पुरुर्वेख बताया स्था है, सतः नक्षत्र स्थापना का कम इस प्रकार हुना-

जन्म नवाच पू. फा. उ. फा. ₫. पुन. पुच्य मा. म. ग.स. ग.स. श.स. गु.स. गु. स. चनु. ज्ये. यू. बा. म्. उ. पा भी.त. स्.त. चन्द्रत. वु. न. रे. भारित्र, भ माह्रो વુ. મા. ड. भा. री. मृ.

नै। त्रहों के नत्र में को पश्चाह में देख कर स्थापित करना नाहिए। इस जक में जन्म नक्षत्र पुनर्वमु का दानि नक्षत्र विद्याला जार बुध नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद से, गर्भ नक्षत्र मूल का सूर्य नक्षत्र खिलाती से एवं नाम नक्षत्र क्षित्र का दंध किसी से भी नहीं है। जन्म नक्षत्र पाप छह शनि का। शुभ बुध इन दोनों नक्षत्रों से विद्य है। जन्म दोगी की सृत्यु कवश्य होगी पर क्षत्री उसे कुछ दिन सक बीम। रहना पहेगा। जब पश्न समय में नाम जन्म का। गर्भ तीनों ही नक्षत्र पाप प्रहों के नक्षत्रों से विद्य हों उस समय तक अल्दी ही सृत्यु बतलाना चाहिए। लेकिन जन दो नक्षत्रों से विद्य होड़ समय विकास से परण कार प्रकार के विद्य होने से जीवम सेप समक्षता चाहिए।

नसूत्र धर्प चक्र द्वारा मृत्यु समय का निरूपण

तह विहु श्रुकंगचकके अस्सिणिआई हवेह (वंति) रिक्खाई। पावगहा श्रुह पुच्छे पाडीए सो लहुं मग्ह।। २२३॥ तथाऽपि भुजक्रचकऽश्विन्यादीनि भवन्यृक्षाणि । पापप्रहा मुख-पुच्छ्योनिक्यां स क्रमु न्नियते ॥ २२३॥

श्रथं—श्रश्यनी, भरणी श्रादि २७ नस्त्रों को सर्पाकार निखना चाहिए। पाप प्रहों के नस्त्र जब मुख श्रीर पृंद्ध की एक ही नाडी में पर्डे उस दिन मृत्यु कहनी चाहिए।

विवेचन - ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार के सर्प खकों का वर्णन मिलता है। प्रथम चक्र में चाद्री, पुनर्वसु चादि कम से नक्षत्रों को च्रेश द्वितीय में चरिवनी, भरणी त्रादि कम से नच्चों को स्थापित करते हैं। कहीं कहीं प्रथम नाडी चक्र का नाम त्रिनाडी चेश द्वितीय का चतुनाडी सर्पचक बताया गथा है।

× बार्झ से लेका छगशिर पर्यन्त त्रिनाडी सर्पाकार खक यना लेना खाहिए। इस खक के मध्य में मूल नकत्र पडेगा। जिस दिन एक ही नाडी में सूर्य नकत्र, चन्द्र नकत्र और नाम नकत्र पडें वह दिन सत्यन्त जशुभ होता है। इसी दिन रोगी की मृत्यु भी होती है।

धादिवनी से लेकर रेचती पर्यन्त त्रिनाडी या चतुनाडी सक सर्पाकार बना लेना चाहिए। इस सक में जिस दिन सूर्य, सन्द्र

प्रवादौरिकं लिखेन्चक मृगांतं च त्रिनाडिकम् । अुजक्रसदशाकारं मध्ये मलं प्रक्रीतंतं ॥ यद्दिने एकनाबैक्षाश्रन्त्रनामार्चभास्कराः । तद्दिनेवर्जयेतत्र विवादे विग्रहे रखे ॥

श्वासिक्यादि सिलेटवर्क सपाक्षारे त्रिवासिकम् । तत्रवेषक्रााज्येयं विवाहारि शुभाशुभं ॥ नःडीवेषेन नसूत्राएवार्र्यन्याद्वीद उत्तराः । इस्तेन्यसूस वाध्ययां पूर्वाभाद्वपदा तथा ॥ याम्यं सौम्यं गुढ्योनिश्चित्रा मित्रा असाहवे । धनिष्ठा बोत्तरा भाद्रा मध्यनाची व्यवस्थिता ॥ कृत्तिका रोहणी सार्प भया स्वाति विज्ञाक्षिके । उथा च अवणं पूषा पृष्टनाची व्यवस्थिता ॥ व्यव्यादि नाची वेषच्यं वध्ये च द्वितय क्रमात् ॥

स्विन्यावीनि विष्यानि पंक्तियुक्ता लिलेन्बुधः । नादीचतुष्टये वेध सर्पाकार पथास्थके ॥

श्राहिवन्याचीन सिलेच्यकं रेवत्यंतं त्रिनाविकम् । सर्पाकारे च ऋचाणि प्रत्येकं च वदाम्यहम् ॥

<sup>-</sup>ना. ज. पू. १४७-१४६ तथा सूर्य-चक कविचक पू. १७१

और जन्म नक्षत्र का बेध हो उसी दिन मृत्यु समझनी चाहिए। सक रसना—

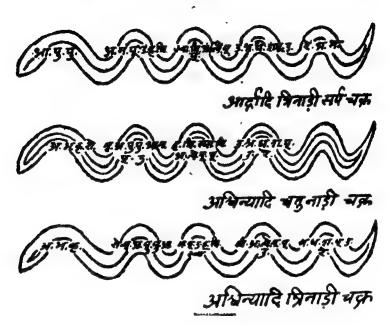

# शनि नक्षत्र चक निम्पण जिम्मसणी ग्राक्सते तं वयणे देह स्पृतुत्तस्म । चत्तारि पसत्थभुवे चलभुवि (य) च्छह स्रिक्लांह ॥२२४॥

भाइच्चाइ धरेविभुद्धगढ् पनश्हमाहि ठवे विखु धगह । बारह बाहिरि तस्स या दिऊजइ जीविय भरण फुड जिल्जिड ॥

क्याकांतनमादै। दत्वा भुजक्र-थापना अत्र ये ये प्रहा येषु थेषु भेषु स्युस्ते ते तेषु भेषु देयाः, ततोऽर्भमाद्रोगिनामभ यावद् गरायते । यद्याद्यनाडीमध्ये प्रयमं १ नवमं ६ त्रयोदंश १३ एकविंश २९ पैचित्रेश २४ वा स्थात्तदा मरखं बादे द्वितीय नाडीमध्ये द्वितीयं २ अष्टमं ८ चतुर्दशं १४ विंश २० घटविंश १६ वा स्थात्तदा बाहुक्तेशाः । यदि तु तृतीयनाडीमध्ये छृतीय ३ सप्तमं ७ पंचदशं १४ एकीनविंशं १६ सप्तविंश २० वा स्थात्तदाऽल्यक्केशः । शेषद्वादश भेषु आरोग्य । शुभाशुभ प्रह्वेषाच्च विशिष्य शुभाशुभ वाच्यम् । —आ. थि. प्र. १२६-१२० यस्मिन्शर्निक्ते तद्वदने दत्त सूरपुत्रम्य !
चलारि प्रशस्तमुजे चलभुजयोश्च षट्रख्याणि ॥२२४॥
प्रार्थ-शनिसक के मुख में शनि वश्च को रखना खाहिए
इससे भागे खार नक्षत्रों को दाहिनी मुजा पर और हः नक्षत्रों
को पैरों पर रखना खाक्षिए।

बामसुर्यमि उ चउरो हियपयए चेन दोण्या नयगोसु । सीसि तिम्म गुज्मे दो उद्धि ह देह नियमेण ॥२२५॥ वामसुने तु चलारि इत्यदके चैन दे नयनयोः । शीर्षे तस्मिन् गुह्ये दे बुद्धया (१) दत्त नियमेन ॥२२५॥

श्चर्य — इसके पश्चात् पुनः बुद्धिमत्तापूर्वक खार नत्तव बायीं भुजा पर, खार इत्य पर, दो दोनों नेत्रों में, दो सिर पर श्रीर दो गुप्तांगों पर रखने खाहिए # ।

शनि चकानुसार प्रसापस निरूपण

दुक्लं लाहं यत्ता हादे सन्वाउ तहेव दुक्लं च।
सुह पीदि ऋत्य लाहो मरणं वि श्र पावगहजुत्तो ॥२२६॥
दुःखं लाभो यात्रा घातः सर्वस्मात्त्रथेय दुःखं च ।
सुखं प्रीतिर्रथे। लामो मरणमपि च पापप्रहयुक्तः ॥ २२६॥

शनिचकं नराकारं लिखित्वा कौरिमादिताः। नामऋंव मन्यत्र होय तत्र शुभाशुभं॥ मुखंक दल्दोस्तुर्थं वर्षादो श्रेष इत्करे। बामे तुर्थे त्रयं शीर्थे नेत्रे गुक्के हिकं॥ मुखे हानिजयोदचे अप पादे श्रियो हिदे। बाम शीर्षे भय राज्यं नेत्रे सौख्यं स्तिगुंदे ॥ तुर्याष्टद्वादरो यच्च यदा विष्नकरः शनिः। तदा सीखंब बपुस्यावे हच्त्रीर्थे नेत्रदच्योः। तृतीयकादरो वहे यदा सौस्यकरः शनि। यदा विष्नं शरीरस्य मुखगुक्काष्टिनवावदोः॥ —न. ज. हे, २०४

<sup>\*</sup> शनिः स्यायत्र नज्जे तहातक्य मुखे ततः। चत्यारे दिन्गा पायां।
त्रीशि त्रीशि च पादयाः ॥ चत्यारे बामहस्ते तु क्रमशः पैच बच्चाक्षे त्रीशि शीर्षे हशो हैं है गुरे एकः शना नरे ॥ निमित्तसमय तत्र पातितं स्थापना कमात्। जन्मच्चं नामऋदं वा गुरादेश भवेद्यादे ॥ दधं शिलष्ट अहंदुष्टेः सीम्ये रंप्रचितायुतम्। स्वस्थस्यापि तदा शृत्युः का कथा रोगिशाः पुनः ॥
—यो. शा. श्ले. १६६-२००

मर्थ —पापबह के नलत्र के संबन्ध से कम्हाः दुःख, लाम, यात्रा, घात, क्रत्यन्त दुःख, सुख, प्रेम, धनलाम भार मृत्यु वे फल यमकता चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि नाराकार शनि चक्र में पाप यह का नल्लत्र मुख में पड़े तो दुःख, दाहिनी भुजा पर पड़े तो लाभ, पैरों पर पड़े तो यात्रा, बांगी भुजा पर पड़े तो घात, हदय पर पड़े तो अत्यत दुःख दाहिनी आंख पर पड़े तो प्रेम लाम, बांगी आंख पर पड़े तो धन कभा और गुप्ताक्षों पर पड़े तो मृत्यु होती है।

विवेचन— उपर्युक्त आचार्य के शनिचक्र के फलाफल भार स्योतिपतत्व, नरपतिजयचर्या आदि स्योतिष प्रन्थों में बताये गये शनि चक्र के फलाफ़ल में भन्तर है। आचार्य ने पापमहीं के नक्षत्रों का अंग विशेष पर पहने से फलाफ़ल का निक्रपण भिया है, पर इतर ग्रन्थों में जनम नक्षत्र के अंग विशेष पर पहने से फल का प्रतिपादन किया गया है।

ज्योतिषतस्य में न्ताया गया है कि प्रधम पुरुषाकार बनाकर शनि जिस नक्षत्र में हो उस नक्ष्य के उस जाकार के मुख में रखे पश्चात् उस नक्ष्य से आगे के चार नक्ष्य उस आकार के दाहिने हाथ में, छः दोनों परों में, पांच हृदय में, चार वायें वाथ में, तीन मस्तक में श्रीर दो दोनों नेशों में और दो दोनों गुद्ध जंगों पर रखकर २७ नक्ष्यों का न्यास कर ले। जिसका जन्म नक्ष्य उस जाकार के मुख में पढ़े उसे हानि, दाहिने में जय, पर में अमः हृदय में लक्ष्मी लाभ, यायें हाथ में भय, मस्तक में राज्य, नेशों में सुख जीर गुद्ध में पड़ने से मरण होता है। जिस समय शनि व्यक्ति की राशी सं काशी, आठशें और वारहवीं राशि में रहकर अमझल पद होता है। जिस समय वायु हृदय, सिर, दक्षिणनेत्रस्थ शनि सुखदायक होता है। जिस समय शनि व्यक्ति की राशि से तीसरी, ग्यारहवीं और छठी। गशि में रहकर सुखदायक होता है उस समय गुद्ध सुख और वाम नेत्रस्थ शनि अग्रुभजनक होता है उस समय गुद्ध सुख और वाम नेत्रस्थ शनि अग्रुभजनक होता है।

दर्गचक-निरूपण

अकचटतपजस वग्गा एएहिं होह नामसम्भूई । (तह य) अइउएओ पंच सरा ण आणुपुच्वीए ॥२२७॥ श्वक्रवटनपयसः वर्गा एतेभ्यो भवति नामसम्भूतिः । तथा च ऋहउण्झोपञ्चस्वरा नन्त्रानुपूर्व्या ॥ २२७॥

धर्थ- अवर्ग, कवर्ग, खबर्ग, टबर्ग सवर्ग, पवर्ग, यवर्ग कीर राक्षे ये बाठ वर्ग हैं धोर इनकी उत्पन्ति अ, क, ब, ट, त, प, ध कीर श इन अवर्ग से हुई है। अ, इ, उ, ए, ब्रो ये पांच स्वर है।

### तिभिश्रों की संज्ञा

नंदा× भदा (य जया रित्ता पुण्या (पंच) तिही नेआ। पाडिवय विदिया तिदिया चडित्य तह पंचमी कमसो ॥२२८॥

नन्दा भट्टा च जया रिक्ता पूर्वा पञ्च तिथयो हेयाः । प्रतिपद् द्वितीया तृतीय। चतुर्थी तथा पंचमी क्रभशः ॥२२०॥

सर्थ — तन्दा. भद्रा, जया, रिक्का सार पूर्वा ये पांच प्रकार की तिथियां होती हैं। १९६११ निथियां सन्दा, २७७१२ तिथियां भद्रा. ३।≈।१३ तिथियां स्था, ४।६।१४ तिथियां रिक्का सार ५।१००१४ निथियां पूर्णा संबक्त हैं।

## नग्म स्वर के मेर

उदिदो अभिदो आमिद सज्कागओ [य] मुणेह अन्थमित्रो। पचादेणो णायन्त्रो नामसरो होइ निन्धंतो॥ २२९॥

प्रतिश्व सिंह या जना, रिक्रा य तिहि सनामफला।
पिक्ष सिंह हमार्टाम पमुद्दा उ कमेण गायन्या॥
अहाँ विक्रद्वयो नारसी या अमानसा गयातही उ।
युद्द तिहिन्द्रवद्धा, बाक्षण सुद्देन करमेसु॥ - दि. शु पृ. ५१-५६
नन्दा भदा जया रिक्रा पृणी च तिथयः कमात्।
देवता अकस्यान्या याकाशो धर्म एव च॥ - घ. टी. जि ४ प. ६६
नन्दा भदाज्या रिक्रा पृणी चेति त्रि न्विता।
होना मन्यानमा शुक्ता कृष्णा तु न्यस्यमात्तांषः॥
पान प्राप्त रश्रामी त्याप्या त्रिह्मस्परिंगी तिथिः।
पान प्राप्त रश्रामी त्याप्या त्रिह्मस्परिंगी तिथिः।
पान प्राप्त स्थानम्यस्य सथ्यमा च या ॥ - च्या, खि. पृ. ४-६

उदितो भ्रमितो भ्रामितः सन्ध्याग्रनश्च जानीनास्तमितः। पञ्चदिनो ज्ञातन्त्रो नाभस्वरो भवति निर्भान्तम् ॥ २२६॥

कर्य-नाम स्वरके पांच मेद हैं उदित, अमित, आमित, संध्यागत कै।र स्तमित इनकी पांच तिचियों में कमशः समभ लेना चाहिये। तात्पर्य यह है कि नन्दा (१६११) को उदित, मद्रा (१७१२) अमित, जया (३८८१३) को आमित, रिका (४८१४) को संध्यागत कीर पूर्णा (४१९०१५) को स्तमित स्वर होता है।

जन्म स्थर भीर गर्भ स्वर ,का कथन

जम्मसरो रिक्खादो गम्मसरो वि अ तहेव णाअञ्बो ।
हुस्रमत्तिरिवहं (इ) सरो णायञ्चो सत्यादिद्वीए ॥२३०॥
जन्मस्वर ऋगङ्गमंस्वरोऽपि च तथैव ज्ञातन्यः ।
हिसप्ततिदिवसस्वरो ज्ञातन्यः शालदृष्ट्या ॥ २३०॥

भर्थ-जन्म नक्षत्र के द्वारा जन्म स्वर का झान तथा गर्भ नक्षत्र द्वारा गर्भ स्वर का जान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन स्वरों का समय ७२ दिन होता है।

ऋतुस्वर या मास स्वर अक का वर्णन

कतिय मायसिरं चित्र बारसिद अहाई तह य पुसस्स । उदएह अयारसरो इह कहियं सत्यहतेहिं ॥ २३१ ॥ कार्तिकमार्गशीपवित्र द्वादश दित्रसांस्तया च पै। पस्य । उदैत्यकार स्वर इति कथितं शास्तविद्धः ॥ २३१ ॥

अर्थ-शास्त्र के बाताओं का कथन है कि कार्त्तिक्र, मार्गशिर और पाप के पहले १२ दिनों तक सकार स्वर का उद्य होता है। अर्थात् ३० दिन कार्तिक के, ३० दिन सगहन के सार १२ दिन पाप के, इस प्रकार ७२ दिन सकार का उद्य रहता है।

पुस्सद्वारहदिअहे माहे तह फग्गुणस्स चउवीसा । दीसेह इयारसरी उइओ (त) ह सयलद्रिसीहिं ॥२३२॥ पेषाष्ट्रादशदिबसान् मार्घ तथा फाम्गुनस्य चतुर्विशातिम् । दरयत इकारस्वर उदितस्तथा सकलदार्शिभः ॥ २३२॥ सर्थ—सर्वत्र देव ने कहा है कि (इकार स्वर का पाय के श्रक्तिम र⊏ दिनों में तथा माघ के ३० दिनों में सार फाल्गुन के शारंभ के २४ दिनों में उदय रहता है।

फरगुणद (छ) हिंदियहाई (तह य) धुंगह तह चित्त-वइसाहे । होइ उआरे उदओ जिहस्स छहेब दिअहाई ॥ २३३ ॥ फाल्गुनगइदिवसांस्तया च जानीत तथा चैत्र-वैशाखा । मवत्युकार उदयो ज्येष्टस्य षढेव दिवसान् ॥ २३३ ॥ अय—उकार स्वर का उदय फाल्गुन के श्रंतिय देविनों में, चैत्र शार वैशास मास के समस्य दिनों में तथा ज्येष्ठ के प्रारंभिक ६ दिनों में रहता है ।

चउवीस जिद्विश्विहे आसाद तह य सावणिदणाई। अहारह णेआई एआरसरस्स उद् जि ॥ २३४॥ चतुर्विश्वति ज्येष्ठदिवसानाषाढं तथा च श्रावणिदन।नि। अष्ठादश हेयान्येकारस्वरोदय इति ॥ २३४॥

श्रर्थ---एकार स्वर का उपेष्ठ के अन्तिम २४ दिनों में, श्राचाड़ के २० दिनों में श्रीर आवश के प्रारम्भिक १८ दिनों में उदय रहता है।

सावणसिअपन्सम्स य बासदिअहाँ होह उदय चि।
मद्दवयं अस्सज्यं उहा (ओ अ।) रसरस्स गाअव्वो ॥२३५॥
श्रावणसिसग्रह्मस्य च द्वादश दिवसान् मनत्युदय हतिः ।
माद्दग्रस्ययुजनोकारस्यरस्य ज्ञातन्यः ॥ २३५॥

श्चर्य — श्रोकार;स्वर का उदय आवण मास के शुक्तपक्ष के १२ दिनों में, भाइपद के २० दिन और श्राश्चिन के २० दिनों में रहता है, ऐसा समस्रना चाहिए।

विवेचन—इस प्रंथ में भाषार्थ ने जिसे मास स्वर चक बतलाया है. प्रधान्तरों में उसे ऋतुस्वरचक बतलाथा है, सेकिन स्वरों की दिन संस्था में भन्तर है। नीचे नरपतिजयपार्थ कीर ज्योतिस्तस्य के भाषार पर ऋतुस्वरचक और मास स्वर चक दिये जाते हैं।

# रिइसमुक्तव

|           |           | मधुरनर नक   |            |           |
|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| क्रापर    | £ 50      | <b>3</b> 95 | ए पर       | क्रो ७२   |
| बसन्त     | भीष्म     | वर्षा       | शरत        | द्विम     |
| वेत्र=३०  | उबेष्ठ=१= |             | कार्तिक=२४ |           |
| रेशास=३०  | सावाद=३०  | भादः ==३०   | व्यवहत=३०  |           |
| प्यष्ठच(२ | भावख=२४   | बाधिक ६     | पाष=१द     | कारगुम ३० |
| 45        | 195       | 79.5        | 185        | (94)      |

| আতাৰীক | श्वास्त्र | वा | मासस्बर् | नक |
|--------|-----------|----|----------|----|
|--------|-----------|----|----------|----|

६।३२/४३ ६।३२/४३ ६।३२/४३ ६।३२/४३ अन्तरोक्य अन्तरोक्य अन्तरोक्य

| भ ७२                               | इ ७२                         | उ ७२     | ए ७२       | भोण्य     |
|------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-----------|
| कार्तिक ३०<br>ब्रावहम ३०<br>पाच १२ | याव १८<br>शब २०<br>फाहगुत २४ | चेत्र ३० | भाषाह ३०   | भारप्रदेश |
| ૭૨                                 | ye                           | હર       | <b>U</b> R | હર        |

#### भास स्वर बक

| ¥           | *           | 3          | Q          | भ्रो       |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| भा.         | आ.          | <b>b</b> . | उचे.       | मा.        |
| <b>117.</b> | <b>W</b> T. | वा.        | <b>41.</b> | फा.        |
| à.          | चा.         | ۰          | 0          | •          |
| વ           | 2           | ર          | ď          | 2          |
| Rá          | 88          | હરૂ        | 병원         | 88         |
| ≹द          | देव         | <b>3</b> = | हैद        | <b>1</b> 5 |

### वस्रा वक

| <b>W</b> . | *   | 3             | ए          | भ्रो |
|------------|-----|---------------|------------|------|
| क.         | शु. | •             | •          | 0    |
| 2          | 2   | 2             | ķ          | ę    |
| <b>ર</b> શ | રશ  | સ્            | <b>વ</b> શ | રા   |
| ¥E         | 38  | स्त्र<br>स्त् | 38         | ક્રક |

| 197 | ***  | 20.00 |
|-----|------|-------|
| હિસ | स्वर | सक    |

#### धारेक स्वर चक

| -          |       |          |      |           | <br> |      |      |      |      |
|------------|-------|----------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ¥          | Ţ     | 3        | q    | भो        | Ħ    | 4    | उ    | र    | भो   |
| <b>a</b> . | ख     | 4        | घ    | च         | 45   | स    | ग    | घ    | ब    |
| छ          | ज     | 光        | ટ    | ಕ         | ख    | Ħ    | भ    | ટ    | ड    |
| 2          | 8     | त        | খ    | 4         | ₹    | 8    | त    | ঘ    | व    |
| ध          | न     | प        | क    | •         | ध    | न    | 4    | क    | 4    |
| भ          | म     | य        | F    | a         | भ    | H    | य    | ₹    | ल    |
| b          | श     | ष        | स    | ₹         | व    | श    | व    | स    | 8    |
| 8          | ચ     | 3        | ઝ    | थ         | 1    | ٦    | 3    | પ્ર  | N.   |
| Ę          | ني    | <b>E</b> | ٤    | , 0       | Ę    | v    | =    | ٤    | 10   |
| ঘধ         | ন্ন ৭ | क्षेत्र  | घ४   | घ५        | 28   | १२   | १३   | १४   | 12   |
| प २७       | प २७  | प २७     | प २७ | प २७      | घ४   | घ४   | BK   | घ४   | ষধ   |
| वा         | 5     | भु       | वृ   | गृ        | प २७ | प २७ | व २७ | प २७ | प २७ |
| <b>१</b> १ | १२    | 13       | १४   | <b>QX</b> | घा.  | ₹.   | 2.   | ą.   | 편.   |

स्वर चक्र २० प्रकार के होते हैं—प्रायाचक, वर्णस्वरचक्र प्रहस्वरचक, जीवस्वरचक, राशिस्वरचक्र, नच्चम्वरचक्र, पिएड-स्वरचक्र, योगस्वरचक्र, द्वावशवार्षकस्वरचक्र, भ्रातुस्वरचक्र, प्रासस्वरचक्र, पच्चस्वरचक्र, पिएडस्वरचक्र, योगस्वरचक्र, द्वादशः वार्षिकचक्र, भ्रातुस्वरचक्र, प्रासस्वरचक्र, पक्षस्वरचक्र, तिविस्वर चक्र, घटीस्वरचक्र, तिविवाराचादिस्वरचक्र, तात्कासिकदिनस्वर चक्र, दिक्षक चार देहजस्वरचक्र। इन स्वरचक्रों पर से जय पराजय, जीवन, प्ररण्; शुभ, क्रशुभ चादि का कान किया गया है।

### राशिस्बर का निरूपण

एवं रासिसरो विश्व खायव्वो होइ श्राखुपुर्वीए ! तुलयाई सयलाणं रविसंकमखेख श्रविश्रपं ॥२३६॥ एवं राशिस्त्ररोऽपि क्वातव्यो भवत्यानुपूर्व्या । नलकादीनां सकलानां रिवसंक्रमणेनाविकल्पं ॥ २३६॥

ग्रथं--इसी प्रकार परम्परायत कम से राशिस्वर को मी शवगत कर लेना चाहिए। रवि के संक्रमण से तुलादि सभी राशियों के स्वरों को निश्चय से समभ लेना चाहिए।

विवेचन-द्वादश राशियों में कुस २७ नक्क भीर प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते हैं, इस प्रकार कुल १२ राशियों में २७× ४=१०८ या १२×६=१०८ नवात्र चरण होते हैं। मेष राशि के ६ वरण वृष राशि के ध चरण और मिधुन के ६ चरण, इस प्रकार २४ चरणों में ब्र स्वर का उदय, भिशुत के शेष ३ चरण, कर्क के ध चरण और सिंह के ध चरण इस प्रकार २१ चरणों में इ स्वर का उदय, कन्या के १ चरण, तुला के १ चरण भीर इश्चिक के ३ चरण इस प्रकार २१ चरलों में उ स्थर का उदय, वृक्षिक के शेष ६ चरल धनु के १ चरण श्रीर मकर के ६ चरण, इस प्रकार २१ चरणों में ए स्वर का उदय एवं मकर के शेष तीन खरण, कुम्भ के ध खरण मार मीन के ध चरण इस प्रकार २१ चरणों में को स्वर का उदय रहतः है। राशि स्वर वक से किसी भी व्यक्ति की राशि के अनुसार उसके स्वर का बान करना खाहिए । शशि स्वर का उपयोग मृत्यु समय इ त करने के लिए किया जाता है। प्रहों की राशियों से उसके स्वर को मालूम कर व्यक्ति के नाम पर से उसका स्वर निकालकर मिलान करना चाहिए। यदि व्यक्ति का स्वर पाप प्रदों से युक्त हो तो जस्द मृत्यु समझनी चाहिए। राशि स्वर का अन्य उपयोग मुकदमा का फल और मित्रता-शतुता के कात करने में भी होता है।

उदाहरण—देवदत्त के नाम का आदि अक्षर मीन राधि का छठा चरण होने के कारण उसका भो राधि स्वर माना जायगा। जिस दिन प्रश्न पृक्षा गया है उस दिन सूर्य कृष राशि के तीसरे चरण में, चंद्रमा कर्क राशि के प्रथम चरण में, मगल धनु राशि के पाचवें चरण में, बुध कुम्म राशि के छठे चरण में, गुरु मकर राशि के तीसरे चरण में, शुक्र कम्या राशि के चांधे चरण में, शिन धनु राशि के चांडवें चरण में, श्रीर राष्ट्र सिंह राशि के तीसरे चरण में है। राशि स्वर चक्र के धनुसार सूर्य का धा स्वर, चंद्रमा का इ स्वर, मंगल का प स्वर, खुध का धो स्वर, गुरु का प स्वर, श्रुक का इ स्वर, शिन का प स्वर, भीर राष्ट्र का इ स्वर है। इस उदाहरण में देवदच का राशि स्वर धो खुध के धो स्वर से विद्य है। चुध श्रुम मह है सतः इस प्रश्न में रोगी रोगमुक्त हो जायगा यह कहना चाहिए।

ताश स्वर चक ×

| ক                                                                    | 2                                                                            | च                                                            | ए                                                  | भो                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| मेष ६<br>चु,चे,चो. ला<br>ला. ला ले, ला,<br>व्य, व्य ४, भ<br>४, इ. १, | भिथुन ३<br>क, को,<br>हा<br>पु•<br>३                                          | कन्या ६<br>टोपापीपूष<br>राठपेपो<br>उक्राः ३, इ.<br>४, वि. २, | वृक्षिक ६<br>नूने नो या<br>यि सूधानु<br>१, ज्ये. ४ | नक्तर ३<br>को, ग,<br>गी, श्र.<br>१, चा.<br>२                  |
| ब', वी, बु, बे,<br>बो, कृ, ३, रो.                                    | कर्क ६<br>ही, हु. हे. हो<br>इ. हे. हे.<br>इ. हे.<br>की, पु १, पु<br>४, आर. ४ |                                                              | घ फ द मे                                           | भ २, श.४,                                                     |
| सिथुन ६<br>का. की, कु,<br>घ, ङ, छ,<br>मृ. २, भाद्री<br>४             | सिंह ६<br>म मी मू मे मो<br>टाटी टूटे<br>म. ४, फ़.फा.<br>४, उफा. १            | वृक्षिक ३<br>नोननी<br>वि. १.<br>अपनु. २,                     | सी यु खे                                           | मीन ६<br>दो दूथ के ज<br>दे दो च ची<br>पू.भा.१,उ.<br>भा.४,रे.४ |

× मेषकृषावकारे च मिथुनावाः षडंशकाः । मिथुनांशत्रयं चैवमिकारे सिंह कर्कटी ॥ कन्यातृता उकारे च कृथिकादाखवींशकाः । एकारे कृश्चिकांत्याशारचायः घट् च मृगादिमाः ॥ कंशाक्रयो मृगस्यांत्याः कुम्भर्माना तथा खरे । एवं राशिस्वरः क्रमह के वेष हारा रोगी की मृत्यु का निध्य
नक्स तह रासी वर्ग तह (य) तिही (य) वियास है।
पंचित क्रगहेहिं विद्वांद सेह सो जिस्रह ॥ २३७॥
नक्षत्रं तथा रासीन् वर्ग तथा च निर्धाश विज्ञानीत ।
यंचापि क्रमहैर्विद्वानि नेह स जीवति ॥ २३०॥
सर्थ जन्म राशि, वर्ग, तिबि सीर स्वर ये पांचों ही यदि
प्रार प्रहों से विद्व हों तो वह रोगी जीवित नहीं रहता है ॥
सवस्त्र । वक का क्यांव

कोबेसु सरा देशा श्रद्धा वीसं उत्तह य रिक्खाई।
इश्र श्रवकहडा वक्के चडिंदसाइसु प्रयंते ॥ १३ = ॥
श्रवकहडा मटपरता ख्रयमन अ) खा तह य तत्यगसह(द.चला
मेसाइसुरासीच्यो णंदाइतिही उस्यला ॥ १३ ९॥
कोखेषु स्वरा देया श्रश्राविद्यातिस्तु तथा चर्चाः।
इत्यवकहडा चके चतुर्दिशादिषु प्रयत्नेन ॥ १३ ०॥
श्रवकहडा मटपरता नयभजखास्तथा च तत्र गसदचला।
मेपादिसुराशयो नटादितिथयः सकलाः॥ १३ ६॥

मर्थ-वारों दिशामों के कोगों में स्वरों को स्थापित कर देना वाहिए तथा महाईस नक्ष्मों को यथास्थान रख देना वाहिए इस मक्कहोड़ा कक में मक्कहड़ा मटएरता, नयभजसा, गसद-चला इन नक्षम चरण वाले मक्षरों को मेपादि द्वादरा गशियों को तथा नन्दादि तिथियों को स्थापित कर देना काहिए।

प्रोहो नवांशकक्रमोदयः ॥ नस्वश्वरक्षेनोदाहरणम् अविवन्याद्यंतिषणमस्वत्र प्राटानामस्वरः स्वामी । पुनर्वस्वादिपचनस्वत्राणासुन्तरफ्रान्गुन्येकचरणमहित्वरक्षा नाभिः स्वरः ग्वामी । उन्याकालगुनीचरक्षत्रयसहित हस्तादिनस्वश्चतुष्ट्यानुग्रधा नरमाद्रयसहितपादानासुः स्वरः स्वाभी । अनुराजा चरक्षद्रयज्येष्ठादिनस्वत्र चतुष्ट्य अवकाश्य सहितै व्यवस्ति चरक्षानामेकारः स्वरः स्वामी । अवक्षचर्क्षक्षतिश्राद्धिः रेत्रयत्वरक्षक्षविस्तिवरक्षानामोस्वरः स्वामी । —न अ. पृ. १४-१६

 <sup>≉</sup>नस्रवेस्ते क्रजो वर्गी हातिः शोकः स्वरेस्तमे । विध्व तिथ/ भीतिः पंचास्ते
 पर्गा वदम् ॥

# रिष्टसञ्ज्ञाच्य

विवय - पावार्य ने उपपुक्त हो गाधाओं में सर्वतीसह, ग्रेश्चक, भ्रयक्रहोड़ा चक्र इन तीनों का दी संखेप में वर्चन किया है। एक ही च कहड़ा चक्र में उक्र बीनों चक्रों का संमिश्च कर दिया है। भ्राचार्योक्त भ्रयक्रहड़ाबक को मीचे दिया आ रहा है-

#### संबद्धका चन्न -

| ज        | 2  | रो | 평             | भा             | 3              | 3    | स्के | भा |
|----------|----|----|---------------|----------------|----------------|------|------|----|
| भ        | उ  | 3  | व             | ₹              | ₹              | •    | *    | म  |
| <b>4</b> | 11 | 7  | •             | fà             | 4              | ā    | म    | ·Q |
| ₹        | -  | मे | मो            | ₹, ¥<br>१-६-११ | भी             | सि   | 3    | उ  |
| 3        | ব  | मी | श्च<br>४-६-१४ | 23<br>y-to-tx  | 4. 5<br>2-9-12 | 4    | 4    | T  |
| प        | स  | 5  | <b>W</b> :    | गु.<br>३-८-१=  | Ħ              | ब    | ₹    | 1  |
|          |    |    |               |                | . 4            |      |      |    |
| च        | 74 | व  | ज             | म              | य              | न    | ऋ    | R  |
| ŧ        | A  | म  | उ             | 4              | म्             | उचे. | 10   | T  |

# क्षोबा या शतपत्रचळ

| म  | 4 | 45   |   | *  | Ħ  | æ  | 4     | ₹    | ₹        |
|----|---|------|---|----|----|----|-------|------|----------|
|    | R | R    | 8 | हि | Ĥ  | R  | वि    | R    | ति       |
| 4  | 3 | 4. E | E | 1  | 3  | I  | पुष ह | •    | <u> </u> |
| 4  | 3 | *    | 8 | \$ | मे | \$ | 18    | . \$ | à        |
| भो |   |      |   |    |    |    |       |      |          |

| W  | य  | म         | *   | a    | ग  | स  | 4         | 4  | ₹  |  |
|----|----|-----------|-----|------|----|----|-----------|----|----|--|
| बि | यि | बि        | जि  | Fee  | गि | धि | R         | 13 | बि |  |
| 3  | उ  | सु स<br>फ | व अ |      | 2  | ब  | तु ध<br>अ | 3  | g  |  |
| P  | वे | मे        | जे  | स्रे | वो | से | दे        | 4  | ले |  |
|    |    | भो        |     |      |    |    |           |    |    |  |

शंशचक—इस चक में २० रेकायें सीधी श्रीर २० रेकायं आड़ो कींचकर चक बना लेना चाहिए । ईशान कोए की रेका को आरम्म कर २० नक्षत्रों को उनके पाइ घोतक सक्षर कम से रक्ष केना चाहिए। पश्चार्य जो मह जिस नक्षत्र के जिस पाइ में हो उसको वहां रक्ष देना श्रीर उस रेका में मह का वैध देकना चाहिए। नक्षत्र के बीथे पाद में मह हो तो भादि, मादि में रहे तो चतुर्थ, द्वितीय पाद में रहने से द्वितीय पाद विद्व होना है। इस चक्र के अनुसार यहि मनुष्य के नाम का चादि धक्षर श्रुभ मह द्वारा विद्य हो तो हानि, एक पाप मह द्वारा विद्व हो तो अमंगल, रोग चादि श्रीर दो पाप महों द्वारा विद्व हो तो नृत्यु सन्भनी चाहिए।

श्राचक में नक्षत्र का जो पाद यह द्वारा विद्व होता है, उस पाद में विवाह करने से वैधव्य, यात्रा करने से महाभय, रोग की उत्पत्ति होने से मृत्यु श्रार संमाम होने से पराजय या नाश होता है। जन्द्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र के पाद में रहे उस नक्षत्र का वह पाद यदि जन्द्रमा के सिवा अन्य प्रहों द्वारा विद्व हो तो उस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना खाहिए इयोंकि उस समय में किया गया कोई भी कार्य प्रश्न नहीं होता है।

श्वकहडाचक का उपसंहार

इच चवकहडाचक्कं मणिजं सत्याखुसारदिङ्कीए । पद्दया (ण्हा) सरस य लग्गं मणिज्जमाणं निसामेह ॥२४०॥

|     |                  |            |          |     |   |      |          |        |             |    |      |        |          | 1        | И₹Д  | प न   | )      |         |      |          |      |     |       |     |       |        |            |             |         |          |                  |
|-----|------------------|------------|----------|-----|---|------|----------|--------|-------------|----|------|--------|----------|----------|------|-------|--------|---------|------|----------|------|-----|-------|-----|-------|--------|------------|-------------|---------|----------|------------------|
|     |                  |            |          | 8   | ħ |      |          | į      | f           |    |      | 1      | Ę        |          |      | 9     | q į    |         |      |          | 9    |     |       | Ę   | ļ     |        |            | 1           | VI      |          |                  |
|     |                  |            |          |     |   | _    |          | _      |             |    |      |        |          |          |      |       | ĺ      |         |      |          |      |     |       |     |       |        |            |             |         |          |                  |
|     |                  | ध          | \$       | ु । | 3 | g) i | 1        | वे     | द् वे       | 4  | ते । | ត      | के       | <b>F</b> | 1    | 8     | ब्र    | के व    | i fa | ξĺ       | हे ह | 1 5 | ğ     | ो इ | ı f   | डे     | दु         | <b>\$</b> 7 | डी      |          |                  |
| *   | TE               | <u>ļ</u> _ |          | _   | _ |      |          |        | _           |    | _    |        | _        |          | _    |       | _      | _       | _    | _        | _    |     |       |     | _     | _      |            | -           |         | #        |                  |
|     | NE -             |            | -        | -   |   |      |          | _      |             | _  | -    |        | _        |          |      |       |        | _       |      | _        | _    | "   |       |     | _     | L      |            |             | _       | Ð        |                  |
|     | E)_              |            | _        | -   |   | _    |          |        |             |    | -    | _      | _        | _        | . _  | _     | _      | _       | _    |          |      | _   | -     |     | _     |        | _          | _           |         | 件        |                  |
|     | ₽-               | _ _        | _        |     | _ | _    |          |        |             | _  | _    |        |          | _        | -    | _     |        | _       | L    |          |      | _   | _     |     |       | _      | _          | _           |         | ħ        | - #              |
| ₩ - | - <del>-</del> - | _          | -        | _   |   |      |          | -      |             |    |      | -      | -        |          |      | _     |        | L       |      | _        |      |     |       |     |       | _      |            | _           | _       | #,       |                  |
| IV. | - ब्रे           |            | _        |     | _ | ١.   | ١.       |        |             |    |      | _      | -        | -        | -    |       | _      | _       |      | _        | _    |     |       |     | _     | ļ      |            | -           |         | 4        |                  |
|     | TP               | _          |          |     | _ | _    | -        |        |             | _  |      | _      | <u>-</u> | -        | ĺ_   |       |        |         | _    | _        |      |     |       |     |       |        | _          |             | _       | ai)      |                  |
|     | P7 -             |            | _        | -   | _ | _    | _        | _      | _           | _  | _    | _      | -        |          |      | _     |        | _       | _    | _        | _    |     | -     | _   |       |        | -          | _           | 1       |          | <del>م</del> م – |
|     | <br>- (臣         |            | ļ        | -   | _ | _    | _        | _      | <br>        |    | _    | L      | -        | -        | ļ.,  | _     | ļ.     | -       | _    |          | _    | _   | _     |     |       |        |            | _           | _       | ηų.      |                  |
| W   | <br>₩            |            | _        |     |   |      |          |        | _           | _  | _    | _      | _        |          |      |       |        | _       | L    | -        |      | -   |       | _   | _     | -      | _          | _           | _       | 악        |                  |
|     | To               |            | _        | L   |   |      | _        |        | -           | -  | -    |        | -        |          |      | -     |        | -       | L    |          |      | _   |       | _   |       |        |            |             |         | 4        |                  |
|     | W -              | _          | 1_       |     |   |      |          | _      | -<br>-<br>- | _  |      |        |          | -        | _    | _     | _      |         |      |          | _    |     | _     |     |       | -      |            |             |         | 30       | - U              |
|     | _ N              |            | )<br>7 _ | _   |   |      |          |        | -           |    | -    |        |          | -  .     | _    | _     |        | _       | _    |          | ١.   |     |       | _   |       | _      | ;<br>!——   |             |         | বে       |                  |
| 11. | 片                | Ļ.         |          | -   |   |      | }        |        | -           |    | _    |        | -        | -        | .]_  | -     | -      | _       |      | <br>     |      |     |       | _   |       | <br> - | -          |             | _       | 4        |                  |
|     | <b>b</b> .       |            |          |     |   | _    |          | -      | 1.          | _  | -    | -      | -        | -   -    | -    | .   _ | <br> - |         | _    | ì        | _    |     | -     |     |       |        | <u> </u> _ |             |         | 4        |                  |
|     | hm               | _          | } .      |     | _ |      |          | -      |             |    | j -  | )<br>} | -        | -        |      |       | 1      |         |      | 1        | _    |     | 1     | 1   |       |        | _          | _           |         | он –     | - ,ON            |
| H   | - p              |            | -        |     |   | ĺ    | }        | İ,     | .           |    | !    | -      |          | -        | 1    | }     | -      | -       | _    | }        | _    | _   | ļ     | 1   |       | {      |            | _           |         | a)       |                  |
|     | k*               |            | ł        | -   | _ | -    | _        | -      | -           | 1. |      | 1      |          |          | -    | -     | 1      |         | _    |          |      | _   | :     |     |       | ,      | i<br>      |             | -       | 4        |                  |
|     | <b>,</b> ∰       | 1_         | 1        | -   | 1 |      | -        | }_     |             |    |      | -      |          | ì        | _    | -     | 1      | _       |      |          |      |     | ļ     |     |       | 1      | 1          |             | -       | ~        |                  |
|     | æ                |            | <br>     |     |   |      | <u> </u> | -      |             | -  |      |        |          | 1        | 1    | 4-    | 1      | _       |      | !<br>! . |      | _   | !<br> |     | 1     |        |            |             |         | A)       | D                |
| ь.  | _ F              | Į          |          | _   | } |      |          |        | -           |    | į    |        | İ        | 1.       | -    | -     | ! -    | -       |      |          |      |     | !     |     | l<br> | -      | 1          |             | -       | oi oi    | M.               |
| PY  | 422              |            | 1        |     | , | İ    |          |        |             |    | -    | !_     | -        |          | - !  |       |        |         |      |          | -    |     |       |     |       | -      | •          |             |         | المر     |                  |
|     | # -              | · .        | ١        |     | 1 |      | -        |        |             |    |      | 1      |          |          | . !  | -     |        |         |      | i.       |      |     | -     | I   |       | ı      | 1.         |             | -       | 4        |                  |
|     | Ę,               |            |          |     |   |      |          | l<br>i |             | !  |      |        |          |          |      |       | -      |         |      | i        | _    | !   | 1     |     | 1     |        |            | 1           | ļ.      | ने ता    |                  |
| ž.  | .57              | ŧ          | !        | 1   |   | -    | Ì        |        |             | Ì  | _    | - l    | -        |          | 1    |       | -      |         |      |          |      |     | ł     |     |       | ,      | 1          |             | ļ<br> - |          | स्वा             |
|     | ₩.               |            |          | 1   |   | <br> | -        |        | _           |    | ļ .  | -      | 1        | -        | .    | _     |        |         | -    | !        |      |     | 1     | _   | İ     | ١.     | i,         |             |         | 3        |                  |
|     | F.               | 1          |          | ĺ., | - | _    |          |        |             |    |      | 1      |          |          |      |       |        |         |      | 1        |      | -   | l     |     | _     |        |            |             |         | (2)      |                  |
|     | ļ.               | -          | j        |     | ! |      |          |        |             |    |      | -      | 1        |          | 1    |       |        | -       | -    | 1_       |      |     | I     | ĺ   |       | 1      | } -        |             | -       | ΔΨ<br>21 | _ <b>a</b>       |
|     |                  | 1          |          | ĺ   |   |      |          |        |             |    |      | ì      |          | ì        | 1-5- |       | -      |         |      |          | 1    |     | }     | 1   |       | ì      | -          | 1           |         | -#V"     |                  |
|     |                  | F          | fi       | Ē   | Ð | iB)  | Æ        | Ē      | F i         |    | Ŀ    | Įk     | ţ        | 2        | Ŀ    | h     | łt     | #       | lk   | ļĿ       | þ    | k.  | pj 1  | k   | Įŀ.   | ŕ      | Ē          | A           | Ŀ       |          |                  |
|     |                  | ļ.         |          |     |   | -    |          |        |             |    |      |        |          | ¥        |      |       |        | (<br>Is |      |          |      | 1   |       |     |       | 1      |            |             |         |          |                  |
|     |                  | ľ.         |          |     |   | N.   |          |        |             | Ē  |      |        |          | ĥ        |      |       |        | Į:      |      |          | - 1  | €.  |       |     |       | ľs     |            |             |         |          |                  |

इत्यत्रवद्धडाचकं भणितं शास्त्रानुसारदृष्टया । प्रश्नकालस्य च लग्नं निशामयत् ॥ २४०॥

श्रर्थ—इस प्रकार श्रयकहरू।चक का कथन शास्त्रातुसार किया गया है। श्रव प्रश्नकात के लग्न का कथन किया जाता है, सुनो।

प्रश्नकाल काल के लग्न का पाप प्रद से युक्त और दृष्ट होने कल दृश्मस्स प्राह्याले लग्गं दिंह जुआं च पावेहिं। ता मरइ रोआगहिंओ इयरं पि आसोहणं कज्जं ॥२४१॥ दूतस्य प्रश्नकाले लग्नं दृष्टं युक्तं च पापैः। तदा श्रियते रोगगृहीत इतरमप्यशोभनं कार्यम्॥ २४१॥

श्चर्य-पृष्ठव्रक के प्रश्न समय में यदि लग्न पाप प्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो रोगी कामग्य समभना चाहिए। यदि श्रन्य कार्यों के संबंध में प्रश्न किया गया हो तोभी श्रमञ्जल दायक फल समभना चाहिये।

विषेषन—जिस समय कोई प्रश्न पूछने आषे, उस समय का लग्न पाणित विधि से बना लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का साधन इन्ट काल पर से किया गया है। अतपव प्रथम इन्ट काल बनाने के नियम दिये जाते हैं:-१-स्थादय से १२ बजे दिन के भीतर का प्रश्न हो तो प्रश्न समय और स्थादय काल का प्रम्तर कर शेष को ढाई गुना (१३) करने से घट्ट्यादिकप इन्टकाल होता है। जैसे मानलिया कि वि. सं. २००१ वैशास्त्र शुक्ला द्वितीया सोमधार को प्रातःकाल द बज कर १४ मिनट पर किसी ने प्रश्न किया। उपर्युक्त नियम के अनुसार इस समय का इन्टकाल अर्थाद्व ४ बजकर ३४ मिनट स्थादय काल को प्रश्न समय द बज कर १४ मिनट में से घटाया (द-१४)-(४-३४)=(२-४०) इसको ढाई गुना किया तो ६ घटी ४० पत्र इन्ट काल हुआ। २-यदि १२ बजे दिन से स्थास्त के अन्दर का प्रश्न हो तो प्रश्न समय और स्थास्त का अन्दर कर श्रेष को ढाई गुना (२३) कर दिनमान में से अपने घटाने पर इन्टकाल होता है। उदाहरण—२००१ वैशास्त्र श्रुक्ता द्वितीया

सोतवार को रंबज कर २४ मिनट पर किनी ने प्रश्न किया है। उपर्युक्त नियम के अनुसार-सूर्यास्त ६-२४

प्रश्न समय २-२४

४-० इसे ढाई गुना किया तो

ध×४=१० घटी हुन्ना । इसे विन मान ३२ घटी ४ पत में से घटाया-३२-४

२२४ इष्ट काल हुआ।

३-स्यक्ति से १२ बजे रात तक प्रश्न हो तो प्रश्न समय त्रीर स्यक्ति काल का त्रम्भर कर शेष को ढाई गुना कर दिनमान में जोड देने से इष्टकाल होता हैं। उदाहरश- दं २००१ बैशाख शुक्ला द्वितीया सोमवार को रात १० बज कर ४५ मिनट का इष्टकाल बनाना है। त्रतः

प्रश्न समय १०।४४ स्यस्ति समय ६।४४

४।२०=४+३०=४+३=३×५=६ = ०६×६ = ४० त्रर्थात् १० घटी ४० पस हुआ।

४—यदिरात के १२ बंज के बाद और स्वींदय के पहले का प्रश्न हो तो प्रश्न समय ग्रोर स्वींदय काल का अन्तर कर शेष को ढाई गुना कर ६० घटी में से घटाने पर इष्टकाल होता है। उदाहरण—सं. २००१ वैशास शुक्त द्वितीया सोमवार रात के ध बज कर १५ मिनट का इष्टकाल बनाना है, ग्रतः उपर्युक्त नियम के श्रनुसारः—

३-३५ स्योदय काल

४-१४ प्रश्न समय

१।२०=१+३8=१×3=3×५=3°=३3×६°=२० अर्थात् ३ घटी २० पस हुआ, इसे ६० घटी में से घटाया—६००

> <u>४-२०</u> ४६-४० अर्थात् ४६ वटी ४०

पल इष्ट काल हुआ।

| ì                |              |            | ,    | Ι,  |     |     | ١.   |           |            |        |         |     |      |        |     | -       |     |       |              |                                                         | -          | -       |           |            |              | -          |      | Picer      | LC PV MA           | er i sellen |
|------------------|--------------|------------|------|-----|-----|-----|------|-----------|------------|--------|---------|-----|------|--------|-----|---------|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------|------------|--------------------|-------------|
|                  | 0            | 1          | 1    | ł   | 1   | 2   | -    | v         | ξ          | Ę      | 90      | 19  | 13   | 11     | 1¥  | 91      | 96  | 90    | 95           | 12                                                      | २०         | 29      | **        | 1)         | ξ¥           | ₹₹.        | 35   | २७         | ₹5                 | 3,5         |
| ١.               | ?            | 3          | 1    | 3   | ŧ   | 1   | 1    | 1         | 1          | 0      | γ.      | Y   | Y    | <br>Y. | ¥   |         | γ.  |       | 1            | 1                                                       | 1          | 1       | · N       | 7          |              |            |      |            | Ę                  |             |
| भे,              | 10           | Ly         | 1    | 98  | ţe  | 32  | ξĘ   | W         | 13         | K.     | V       | 1×  | -11  | 39     | 35  | No      | 11  | ,     | 43           | 10                                                      | 31         | 10      | YY.       | XX         | 1            | 99         | 18   | ₹E         | )<br>}v            | ¥ŧ          |
| _                | τ            | Yu         | Ų    | 1   | ¥€  | 33  | 90   | Ę         | 0          | ¥¤     | ¥₹      | ŧ   | ¥4   | 3,6    | ¥٩  | ¥£      | ¥.ú | 1     | 23           | 11                                                      | ,          | 31      | 16        | łx.        | ¥£           | ₹a         | 15   | ) c        | 33                 |             |
|                  | Ę            | ¥          | V    | V   | V   | 19  | v    | v         | U          | 4      | 4       | -   | 5    | G      | ξ.  | -:<br>i |     | -     |              |                                                         | 10         | 90      | 90        | 90         | 10           | 40         | 39   | 99         | 99                 | 99          |
| ٩ <del>٦</del> . | KA,          | 1          | 13   | 19  | 30  | Ìį  | 41   | 16        | ξ          | 90     | 1       | ł¥. | YŁ   | 16     | ¥   | .14     | 38  | n     | VĄ           | ų                                                       | 1          | 91      | <b>{•</b> | ٩٧         | YY           | AA.        | ¥    | 91         | 71                 | 16          |
|                  | 1.6          | Xq         | 8.5  | 10  | 114 | 15  | 11   | 115       | ¥o         | 9      | 34      | ¥Ì  | 38   | 38     | Įv. | 16      | Y   | 11    | ¥€           | 44                                                      | n          | YŁ      | 117       | 0          |              | ( ***<br>1 |      | 15         | )į                 | ।<br>इ      |
|                  | 99           | 99         | 98   | 11  | 19  | 99  | 93   | 11        | 19         | 93     | 93      | 11  | 11   | 18     | 11  | JY.     | 18  | 9.8   | 11           | 11                                                      | 91         | 91      | 91        | 95         | 95           | 95         | 94   | 96         | 75                 | 90          |
| ₹₽.              | YĘ           | ¥4         | ¥    | ٩٢  | 3.5 | ¥.  | ¥5   | 1         | 11         | 33     | ٩٧      | 77  | 15   | 6      | 98  | 10      | 71  | 15    | Y            | 91                                                      | 15         | 34      | ¥£        |            | 98           | 53         | } }4 | A£         | 16                 |             |
|                  | ۲٩           | 95         | 11   | Ìv  | 38  | 1   | 38   | 29        | Yu         | XX.    | 71      | γς  | 15   | ı      | Ę   | ₹e      | 18  | ¥ŧ    | 1            | \<br>  <del>\</del> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 3.8        | 1       | 31        | <b>!</b>   | 10           | ¥1         | 93   | ¥1.        | 11                 | YR          |
|                  | 90           | 90         | 90   | 90  | 15  | 45  | ٦٥   | 95        | 95         | <br>18 | 3.6     | 98  | 18   | 98     | ₹0  | 10      | 30  | 2     | 10           | 31                                                      | 29         | 31      | 31        | 39         | 39           | 33         | 1 22 | 88         | 55                 | 33          |
| ₹₩,              | 11           | <b>}</b> ? | \$\$ | ¥¥  | U   | 95  | 1    | 11        | ИĄ         | Ÿ.     | 96      |     | it   | 23     | 2   | 10      | 35  | iu    | 31           |                                                         | 12         | 1       | 11        | 16         | is.          | 3          | 5.   | <b>₹</b> ₹ | Y)                 | 11          |
|                  | 11           | YY         | 16   | 11  | 15  | ΨĘ  | 35   | 1         | Ìq.        | 91     | 11      | Ş3  | ñ3   | 31     | Ĭτ  | 10      | 1   | 30    | 1 6          | 10                                                      | K          | 30      | 90        | 14         | ¥            | 1.         |      | 22         | YU                 | 99          |
|                  | 11           | ₹          | 33   | 31  | 33  | 38  | 34   | 1X        | ₹¥         | 36     | -X2     | 31  | 51   | 38     | ξ¥. | ₹1      | 34  | 3.5   | 1 25         | 34                                                      | 35         | 30      | 30        | 14         | 30           | 34         | 30   | 54         | <del>.</del><br>१६ | देव         |
| ¥Ĭ∰,             |              | ٩٥         | 3.5  | ¥e  | X9  | 1   | 98   | 41        | ₹u ,       | Y5     | XE '    | Ą,  | 35   | 11     | W   | 11      | 8   | 13    | , 14<br>, 38 | ¥4                                                      | 119        | 1 .     | 11        | ₹¥         | 34           | Y!         | KS.  | į          | ' '                | 29          |
|                  | 38           | 19         | \$15 | 38  | ¥ŧ  | 3.5 | 3\$  | 11        | 15.        | łς     | W       | is  | 33   | 34     | is  | 41      |     | 10    | 44           | 116                                                     | Yŧ         | '       | 11        | 11         |              | 1          | 1 40 |            | ξu                 | 33          |
| '                | र्देव        | रेद        | 3,5  | 1   | 35  | 3.5 | 3.5  |           | 10         | 10     | 30      | 3.  | 32   | 31     | 11  | 33      | 11  | 19    | 13           | 32                                                      | 12         | 33      | 17        |            | 11           | 11         | 13   | 11         | 11                 | 11          |
| ¥7,              | 14           | 8.5        | ¥    | 91  | 41  | 30  | 15   |           | 11:        | 33     | ;<br>}} | 16  | 11   | 1      | 90  | 34      | 3.  | 1 1 1 | (7)          | , 44                                                    | 1          | 34      | 1 86      | 1.1        | 3 1          | 98         | 177  | 89         | 7.5                | ¥           |
|                  | 16           | Å0         | 8.6  | 80  | ¥ c | 3.8 | 3 3  | u         | ¥3 ,       | 9      | ŗ       | 11  | ¥    | ξı     | 38  | देह     | 13  | ju    | ΥÌ           | . ४६                                                    | 1X         |         |           | 198        |              |            | ) jų | 16         | YE                 | 99          |
| 1 1              | 18           | ₹¥         | 34   | 38  | 34  | 1   | 14   | 11        | (H)        | <br>親; | 14      | 36  | i.   | 15     | 34  | 34      | 34  | 30    | 34           | i                                                       | `.<br>. }∓ | े<br>}प | 14        | विद        | . }¤         | 34         | it   | 11         | 11                 | 11          |
| ₹Ţ. ,            | 91           | 34         | ŧυ   | 3.8 | ٥   | 99  | 144  | 11        | YŁ.        | 45     | ξ       | 36  | 30   | 13     | 117 | Ϋ́      | 98  | 1.54  | i NE         | ¥0                                                      | , i        | 11      | . 24      | . 36       | 1 14         | 46         | 90   | 7.8        | ù                  | 8.7         |
|                  | <b>- (1)</b> | β¥         | ¥ξ   | 3   | 94  | 39  | ¥Ę   | ¥ .       | 11         | 19     | į       | 30  | 31   | ۱      | 34  | ¥ς      | 98  | ÌĘ    | 1            | 1.                                                      | 11         | 1       | ¥\$       | 1 93       | 42           | 11         | YX   | 24         | Lo                 | \$1         |
|                  | 3 §          | (0         | ¥0   | Yo. | ¥o  | ¥0  | 11   | 7         | 49         | 74     | χġ.     | ķ.  | ŶŶ.  | 85     | 15  | 113     | 83  | ¥¥    | 11           | ¥3                                                      | a          | 11      | YY        | W          | YY           | 11         | Y    | YK         | 11                 | 7.7         |
| 43               |              | 5          | ξo   | î   | 14  | ž¥. | i.   | \ \ \ \ \ | 1          | η      | 12      | ¥   | ŞĹ   | 59     | Ìc. | ¥a.     | 1   | 13    | 1 31         | 36                                                      | 81         | 38      | 96        | 133        | 1            | 11         | 11   | 9          | 94                 | \$1         |
|                  | 7            | ļı         | E.   | ¥0  | 9.6 | 11  | ₹    | 11        | 11         | ¥      | }= !    | 99  | γ3   | 16     | 819 | ٩٤      | ¥ŧ  | 14    | Yu           | 198                                                     | A3         | U       | 19        | ¥¥         | 14           | 1          | 44   | 93         | 16                 | 35          |
|                  | 11           | AX         | £ķ.  | 14  | ¥¥  | 16  | Υí   | 16        | 80         | \$19   | ¥9 '    | 10  | YV . | YE     | γ¤  | 76      | ¥¢  | YE    | ४६           | AF.                                                     | Υŧ         | YŁ      | 11        | YE         | 1.88<br>11.0 | · Yu       | 10   | ¥0         | ¥0                 | Xo          |
| दध               | ĝο           | 11         | ì    | 1,8 | :4  | 36  | \$11 | 15        | ς          | 38     | 30      | ¥9  | 13   | 3      | 93  | ₹}      | Įγ  | AA    | XX.          | · X                                                     | 11         | 4X      | 16        | 184        | 11           | Í          | 16   | 94         | 34                 | ¥.F         |
| _                | 49           | 0          | ¥    | 93  | ٩١  | 13  | 13   | Ę         | <b>Y</b> } | 19     | 94 1    | 4   | Y    | (¥     | 98  | K9      | 39  | 10    | ļ            | <b>1</b>                                                | ΥĘ         | 11      | Ę         | 11         | 94           | ٩٢         | 98   | 1          | 11                 | 11          |
|                  | 10           | 113        | 49   | 11  | 11  | 11  | 11   | 13        | 14         | 19     | 13      | 43  | 13   | 13     | 1)  | 1.)     | 1į  | 43    | 13           | 11                                                      | 13         | 11      | X.8       | <u>  1</u> | 18           | Lo         | 11   | 11         | 11                 | 14          |
| ध्स्,            | ÄŤ           | X          | 98   | ₹¥  | iŧ  | 18  | 71   | 9         | 90         | 40     | 35      | ₹#  | ¥U   | 10     | 1   | 11      | 12  | 11    |              | YE.                                                     | 10         | , K     | ٩٧        | 111        | 10           | 1          | 10   | 11         | ¥                  | 17          |
|                  | 11           | 1          | 14   | 90  | 3ª  | 16  | 98   | 16        | ¥6         | 1      | E,      | 93  | n    | ξ      | ٩   | 11      | ţs. | 22    | 1            | 1                                                       | 9¥         | YL      | 1         | 16         | 25           | 90         | ŧ\$  | ¥1         | 1                  | X)          |
|                  | 11           | 11         | 1.1  | YY  | ž1  | ¥Ę  | 16   | ¥Ę.       | EX.        | <br>∦€ | Xi.     | 16  | ų.   | 10     | 30  | 10      | 20  | IV    | 10           | <u> </u>                                                | 10         | 26      | •15       | -<br>  ५ूद | 15           | X          | 15   | <br>¥4     | LG.                | ¥s          |
| िक्,             | 30           | रेद        | }{   | ñй  | પુર | ,   | 13   | 9%        | 23         | 19     | 38      | 46  | ZY.  | 3      | į.  | 11      | 58  | 17    | 18           | 1                                                       | 11         | 3       | £         | 90         | 3.8          | 33         | 35   | 14         | ¥.A                | 9           |
|                  | 90           | 39         | 1    | 29  | ٩٤  | 93  | 13   | 14        | 17         | रेद    | 93      | AA  | 31   | 93     | 10  | 90      | 11  | 33    | 25           | 34                                                      | YE         | 11      | 11        | 38         | *¥           | 9          | 3.8  | ¥9         | 1 7                | <b>43</b>   |
|                  | 15           | ¥έ         | 3.8  | 16  | ¥.ŧ | 48  | 3.5  | 0         | 0          | 0      | 0       | 0   | 3    | •      |     |         | 1   | ,,    | 1            | <u> </u>                                                | 9          | 1       | ١         | 1          | 1 3          | 2          | 3    | 1          | 1                  | 1           |
| भागी             | 5            | 14         | ŧ.   | ₹•  | Ìŧ  | YX  | 11   | ι         | ч          | 9¥     | 39      | 28  | Ìξ   | Y      | 19  | ŧς      | 1   | 93    | <b>∮</b> 0   | 10                                                      | 31         | 115     | χo.       | Lo         | Y            | 19         | 1 8  | २७         | Į1                 | Ył          |
|                  | Ãś           | 99         | 14   | ४६  | Ę   | 98  | ¥ŧ   | 0         | 94         | ¥e     | ž¥.     | 92  | ¥į l | AF     | 4   | 35      | ¥#  | 1     | 11           | u                                                       | 98         | Yu.     | 1         | 10         | 19           | 13         | 1    | रेद        |                    | Įγ          |

५—स्यादिय से लेकर प्रश्न समय तक जितना घरटा, मिनटात्मक काल हो उसे ढाई गुना कर देने पर इण्टकाल होता है। उदाह ख-धेशास्त्र शुक्ला द्वितीया सोमवार को ४ वजकर ४० मिनट सायक्राल का प्रश्न है और स्यादिय ४ वजकर ३४ मिनट होता है जातः स्यादिय ५ वजकर ३४ मिनट होता है जातः स्यादिय ५ वजकर ३४ मिनट से प्रश्न समय ४ वजकर ४० मिनट तक के समय को जोगा तो ११ घंटा १२ मिनट हुआ, इसे ढाई गुना किया-११+१३=६१३×३=६३३=२०३५×६०=३० अर्थात २० घंटी २ पल ३० विपल इष्ट काल हुआ।

## प्रश्न सरन बनाने की सरल विधि

जिस दिन का लग्न बनाना हो, उस दिन के सूर्य के राशि और अंश पञ्चांग में देखकर लिख लेना चाहिए। आगे दी गई लग्न सारखी में राशि का कोष्ठक नाई ओर अंश का कोष्ठक ऊपरी भाग में है। सूर्य की राशि के जो गादि। के सामने अंश के नीचे जो अंक संख्या मिले, उसे रष्टकाल में जोड़ दे, वही योग या उसके लगभग जिस कोष्ठक में मिले उसके वार्यी और राश का अंक और ऊपर अंश का अंक रहता है। ये ही दोनों अंक लग्न के राशि अंश होंगे बैराशिक द्वारा कला विकला का प्रमाण भी निकाल लेना चाहिये।

उदाहरस्य—वि. सं. २००१ वैशाख ग्रुक्ता २ सेामघार को पंत्र क्र में सूर्य ० । १० । २८ । ४७ लिखा है । लग्न सारसी में भर्यात् मेव राशि के सामने भीए १० भंश के नीचे देखा तो ४ । ७ ४२ भंक मिते । इन श्रंकों को इच्च काल में जो इ दिया—

२३। २२।० इष्ट काल

४। ७ । ४२ लग्न सारगी में प्राप्त कल

२०। ४६। ४२ इस योग को पुनः लग्न सारणी में देखा तो सारणी में २७। २६। ४२ तो कहीं नहीं, किन्तु ४। २३ के कोठे में २७। २४। ५६, लग्नभग संख्या होने के कारण यहां यही लग्न मान लिया जायगा। जतएव सिंह लग्न प्रश्न लग्न होगा, सिंह को लग्ड स्थान में रख, जनशेष राशियों को क्रमशः जन्य भावों में स्थापित करना देना चाहिए। इसी प्रशार जन्य उदाहरणों का भी लग्न बनालेना चाहिए। द्वादरा भावों में पञ्चाङ्ग में से देखकर ग्रह स्थापित करने चाहिए। यदि लग्न स्थान में पाप ग्रह हों या लग्न स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो रोगी की मृत्यु समभनी चाहिए।

प्रहों की दृष्टि आनने का स्योतिष दाक्ष में यह नियम है कि जो प्रह जहां रहता है, वहां से संप्तम स्थान को पूर्व दृष्टि में देखता है। पर विशेष बात यह है कि शनि अपने स्थान से तीसरे और दशवें स्थान को, वृहस्पति अपने स्थान से पांचवें और नवनें स्थान को प्वं मंगल चाथे और आठवें स्थान को पूर्व दृष्टि से देखता है। दृष्टि का विचार पार्वात्य भाग पाध्यात्य मत में विभिन्न प्रकार का है, लेकिन प्रश्न लग्न का विचार करने के लिए उपयुक्त पूर्व दृष्टि वाला विचार उपयुक्त है।

प्रश्न लग्न से फल बतलाने के लिए घड़ों का उच्च नीच मालुम कर लेना भी भावश्यक है। श्रतः उच्च, नीच, विचार निम्नुप्रक र सममाना चाहिए।

सूर्य मेष राशि के १० श्रंश में, च द्रमा वृष राशि के ३ श्रंश में, मंगल मकर राशि के २८ श्रंश में, बुध कन्या राशि के १५ श्रंश में, श्रुक्त कर्क राशि के ५० श्रंश में, श्रुक्त मीन राशि के २७ श्रंश में शिन तुला राशि के २० श्रंश में, राहु वृष्य गाशि श्रीर केतु वृश्चिक राशि में परमोच्च का होता है। श्रीर जिस शह की जो उच्च गाशि है, उससे सातवीं नीच राशि होती है। पश्न लग्न से फल का विचार करते समय इस उच्च श्रीर नीच राशि व्यवस्था का विचार भी करना चाहिए।

उच्च नीच बोधक चक

| , ,              | चंद्रमा               |                                |                       |                  |                       | •                  | •       | ,       |      |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|------|
| भेष<br>१०<br>भेश | वृष<br>३<br>ग्रंश     | मकर<br><sup>3</sup> द<br>श्रंश | कन्या<br>१ ५<br>श्रेश | कर्क<br>५<br>अश  | मीन<br>२७<br>ग्रंश    | तुला<br>२ •<br>अश  | बृषभ    | वृश्चिक | उच्च |
| तुला<br>१०       | बृध्धिक<br>३<br>ग्रेश | कर्क<br>२ द<br>अश              | मीन<br>१५<br>ग्रंग    | मकर<br>५<br>च्रश | कन्या<br>२७<br>इंद्रश | येष<br>२०<br>श्रंश | बृश्चिक | बृषभ    | नीच  |

अहम ठाणिम ससी जह जम्मो होह पावसंदिहो।
अहब जुओ आएमह मरणं रोएिह गिहिअस्स ॥ १४२॥ × श्राटम स्थाने शशी यदि लानो भवति पाप संदृष्टः।
श्रायवा युत आदिशत मरणं रोगैर्गृहीतस्य॥ २४२॥

श्रर्थ—यत्वे प्रश्न कुण्डली में श्राठवें स्थान में खन्द्रमा हो श्रीर लग्न पाप प्रद्वों से युक्त या दृष्ट हो तो रोगी का मरण समसना चाहिए।

विवेचन — प्रम्थान्तरों में बताया गया है कि प्रश्न लग्न में पाप प्रह हों और चन्द्रमा बारहवें, आठवें, सातवें, खठवें में हो तो रोगी की मृत्यु समक्तनी चाहिए शनि यदि अप्टमेश होकर बारहवें भाव में हो और मंगल तृतीयेश होकर आठवें माव में हो तो भी रोगी की मृत्यु होती है। लग्न स्थान में बुध, शुक और गुरु हों तथा आठवें और बठे भाव में कोई प्रह नहीं हो तो रोगी जल्द रोग से मुक्त होता है। पांचवें भाव में शुक्त हो, शनि चनुर्थ भाव में हो और रिष प्रष्ठेग होकर सातवें या आठवें भाव में हो तो रोगी एक दो माह कप्र पाने के बाद रोग मुक्त होता है।

प्रश्न लग्न के स्थामी कृर ग्रह रिव, मंगल हों ग्रीर बारहवें या सातवें माव में स्थित हों तो रोगी की ६० दिन के भीतर मृत्यु समभनी चाहिए। इस प्रकार ग्रहों की विभिन्न परिस्थितियों सं रोगी के जीवन मरण का विचार किया गया है।

> × पिट्टोदये विलग्गे कूरा लग्गत्य हिबुग दश्वमिश्वा। जइ हुति श्रष्ट छट्टमरासीस्र निसाहिबो होति॥ तो रोगी मरइ धुन श्रह्वा सम्गहिबो यहो श्रत्यं। सुवरामइ तो वि मरंगा रोगी सज्जो वि खरां नेइ॥

--सं. रं. जोइ. दा. ११८-१६

प्रश्नलग्नोपगं पापभं रोगियाः पापयुक्तेचिंत चाष्ट्रमच्च यटा । पापयोरन्तरे पापयुक्तो उष्टमे चंद्रमा मृत्युयोगो भनेत्सत्वरम् ॥ प्रश्नलग्नच्यो पापक्षेत्रा व्यये नैधने चन्द्रमा व नगे लग्नमे । नैधने राष्ट्रमे सत्वरं रोगिणो मृत्युयोगस्तदा व्यत्यये व्यत्यवः ॥ चन्द्रे लग्ने बलनेऽके शीग्नं रोगी बनस्यति । कै।येशे मेषमे भाने चन्द्र

युक्ते च नश्यति ॥

रोगोत्पत्ति के नक्षत्रों के भनुखार रोग की समय मर्यादा गृहजांग (अह) व दिंगे पच्चेंग इह कहेमि कि बहुणा | पुच्चस्रों (मुणी) हिं भणिए लगिम जं जए अ जीविसा।।२४३ नमजानामयत्रा दिनानि प्रत्येकमिह कथयामि कि बहुना | पूर्वमुनिर्मिभीगातानि लगमात्र जयति च जीवित्वा ।।२४३॥ अर्थ-पर्याचार्या ने इस संसार में थोडे दिन तक जीवित

अर्थ-पर्याचायाँ ने इस संसार में थोडे दिन तक जीवित रहकर रोगोत्पत्ति के दिन के नकत्र के अनुसार जो रोंग्र की समय मर्यादा का कथन किया है उसे कहता हूं, अधिक क्या।

दह दिश्वह श्रास्तिणीए भरणीए हवंति पउरिद श्रहाई ! सत्त दिशा कत्तियाए रोहिणीरिक्से य पंचेव ॥२४४॥ दश दिवसा श्रास्वित्यां भरणयां भवंति प्रचुर दिवसाः । सप्त दिनानि कृत्तिकायां रोढिएयुक्ते च पंचेव ॥ २४४ ॥

ऋर्थ—यदि ऋश्विनी नद्दत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन तक, भग्गी में उत्पन्न हो तो यहत दिन तक, कृत्तिका में उत्पन्न हो तो ७ दिन तक और रोहिग्गी में उत्पन्न हा तो ४ दिन तक रोगी बीमार रहता है। \*

दह दियह मिगिसरिम्म अ पडरिषाई हवंति अहाए।
पक्ख पुणव्वसुम्मि अ दह दिश्रहे जागा पुस्सिम्म ॥२४५॥
दश दिवसा मृगिशिरिस च प्रचुरिदनानि भवन्त्यार्द्रायाम्।
पक्तं पुनर्वस्वोश्च दश दिवसा झानीहि पुष्पे॥ २४५॥

श्र्यं न्यदि मृगशिर नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन तक, श्राद्वं तक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो श्राधिक दिन तक, पुनर्वसु नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १५ दिन तक श्रोर पुष्य नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन तक रोगी बीमार रहता है।

अवातरोगस्य पूर्वार्दा स्वाति ज्येष्ठादि भैर्मृतिः । भवेष्ठीरोगता रेवत्यनु
राधास कष्टतः ॥ मासान्य गोत्तराष हे विंशत्यहां मधास च । पद्मेण त द्विदेवत्ये
धनिष्ठाहम्तगोस्तथा ॥ भरणीवाहणश्रोत्र वित्रास्वेकादशाहतः । श्राश्वनी कृतिका
रद्मोनद्भेषु नवाहतः ॥ श्रादियपुष्पादिर्वृष्नरोहिएयार्यमः ऐषु त । सताहादिह
ताराया यदि स्यादनुकृतता ॥ -श्रा सि. पृ. १२६

पउरादेणे (ण) णिहिंदे हां) असिलेसाए महाइ मासिक ! तह पुट्यफगुणीए सत्तेय एगरीसं च उत्तराए हु ॥२४२॥ प्रचुरिदनानि निर्दिष्टान्यारलेषायां मधायां मासिक । तथा पूर्यफाल्गुन्यां सप्तेत्रैकविशति चे।सरायां खलु ॥२४६॥

मार्थ-पित माइलेपा नत्तत्र में रोग उत्पन्न हो तो मत्यधिक दिन तक, मधा में रोग उत्पन्न है। तो एक मात्र तक पूर्वाफल्युनी में उत्पन्न हो तो सात दिन तक भीर उत्तराफाङ्युनी में रोग उत्पन्न हो तो इक्कीस दिन तक रोगी बीमार रहता है।

एयारस हत्थिमि अ एगिदणं च उत्तराए हु ।

माई सत्त दिअहे दह दिअहे नह विसाहाए ॥ १४७॥

एकादश हस्ते चिक्तिनं जानीहि तथा च चित्रायाम् ।
स्त्रात्यां सत्त दिवसान् दश दिवसांस्तथा विशाखायाम् ॥ २४७॥ \*

ऋथ-यदि हस्त नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो ११ दिन तक चित्रा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १ दिन तक, स्वाति नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो ७ दिन तक श्रीर विशाखा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन तक रोगी बीमार रहता है।

श्रणुराहाए वीसं जिहाए विश्राण प्रश्रदिश्रहाई । मृलिम्म चउन्वीसं पुन्तासाटाए एअं उ ॥ २४८ ॥

- भै. र. गे. १०५-१०६

<sup>\*</sup>कृत्तिकःशं ग्रदा व्याधिकत्पक्षो भवति स्वयम् । नदरात्रं भवेत्पीका त्रिगत्रं रोहिशी सु च ॥ मृगशीर्षं पंचरात्रमार्द्राया सुन्यते ८मुभिः । पुनवेसी तथा पुष्ये सप्तरात्रेशा मोचनम् ॥ नत्र रात्र तथा ८८१लेषे श्मशानान्तं मधाम् च । द्वी मासी पूर्वकालगुन्यामुकरास्त्रिगण्डवकम् ॥ हस्ते च सप्तमे मोक्तिश्चत्रायामर्द्र मासकं । मःसद्वयं तथा स्वात्यां विशाखे दिनविंशतिः ॥ मित्रे चैव दशाहानि ज्येष्ठा यामर्द्रमासकं । मृत्तेन जायते मोक्तः पूर्वाषाढे त्रिपञ्चकं ॥ उत्तरे दिनविंशास्या द्वा मासी श्रवशे तथा । धनिष्ठायामर्द्रमासो वास्शो च दशाहक ॥ पूर्वाभाद्रपदे देवि जनविंशतिवासरम् । त्रिपंचाहिकंधने च रेवत्यां दश रात्रकं॥ ब्राहोरात्रं तथा ऽश्विस्या मरस्यां तु रातायुषः । एवं कमेश ब्रानीयाक्षक्षेश्च यथोदितम् ॥

अनुराधायां त्रिंशति ज्येष्ठायां बिजानीहि प्रचुरदिवसान् । भूले चतुर्बिशति पूर्ताषाढायामेकं तु ॥ २४=॥

अर्थ-यदि अनुराधा में रोग उत्पन्न हो तो २० दिन तक ज्येष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो अत्यधिक दिन तक, मूल नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २४ दिन तक श्रीर पूर्वाय दा में रोग उत्पन्न हो तो एक दिन तक रोगी बीमार रहता है।

दह दिश्रह उत्तराए सवग्रामिन विश्राम पंच वरदिश्रहे । पक्लं घणिहरिक्ले वीसदिग्रा सयदिशाए य ॥ २४९ ॥

दश दिवसानुत्तरायां श्रवणे विज्ञानीहि पंच वरदिवसान् । पद्म धनिष्ठक्ते विश्वति दिनानि शतभित्रायां च ॥२४६॥

श्रथं — यदि उत्तराषाढा नत्तत्र में रोग उत्पन्न हो तो ६० दिन तक, श्रवण नत्त्वा में रोग उत्पन्न हो तो ४ दिन तक, धनिष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १४ दिन तक श्रीर शतभिषा नत्त्व में रोग उत्पन्न हो तो २० दिन तक रोगी रोगप्रसित रहता है।

पुन्तस्स भइवदा पउर दिखे उत्तराइ तह वीसं । इगवीसं चिय रिक्से रेवइदिश्रहे समुद्दिष्ट ॥ २५० ॥ पूर्वायां भाद्रपदायां प्रचुरिदनान्युत्तरायां तथा विंशतिः । एकविंशतिरेवर्चे रेवस्यां दिवसाः ममुद्दिशः ॥ २५० ॥

श्रर्थ—यदि पूर्ताभाद्मपद नक्षत्र में रोग उच्पन्न हो तो बहुत दिन तक, उत्तराभाद्मपद नक्षत्र में रोग उच्पन्न हो तो २० दिन तक और रेवती नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २६ दिन तक रोगी रोग पीडित रहता है।

एतावंति दिणाई चिहा रोओ इमेस रिक्सेस । पडियस्म य रोहस्स य किं बहुणा इह पलावेण ॥२५१॥ प्रतितस्य च रोगिणारच किं बहुनेह प्रलापेन ॥२५१॥ मर्थ — इस प्रकार मिक्र २ नक्षत्रों में उत्पन्न होने पर रोग चरित्रदीन व्यक्ति के लिए उपर्युक्त दिनों तक कष्ट देता रहता है, इस विषय में मधिक कहने की मावश्यकता नहीं।

विवेचन मुद्धलं चिन्तामिण में बतलायां है कि स्थाति, ज्येष्ठा, पूर्वाफालगुनी, पूर्वाभाद्रपद, पर्वाजाद्रा, आर्द्धा और आएलेण इन नक्षत्रों में ज्वर की उत्पत्ति हो तो शृत्यु, रेवती आर अनुराधा इन हो नक्षत्रों में ज्वर की उत्पत्ति हो तो बहुत दिन तक बीमारी, भरणी, श्रवण, शतमिया और चित्रा इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो ११ दिन तक कष्ट, विशाखा, इस्त और घनिष्ठा इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो १४ दिन तक कष्ट, उत्तराभाद्रपद उत्तराफालगुनी, पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो ७ दिन तक कष्ट पवं मृगिशर और उत्तराषाद्रा में ज्वर हो तो ७ दिन तक कष्ट एवं मृगिशर और उत्तराषाद्रा में ज्वर हो तो एक माह तक कष्ट रहता है। आर्द्धा, आरलेषा, ज्येष्ठा शतिभाषा, भरणी, पूर्वाफालगुनी, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाषाद्धा, विशाखा धनिष्ठा, कृत्तिका इन नक्षत्रों में, रविद्यार, मंगलवार, शनिवार इन दिनों में और चतुर्थी, एक।दशी, चतुर्दशी एवं षष्टी इन तिथियों में यदि राग उत्पन्न हो तो उस रोगी की मृत्यु होती है।

जिस समय रोग उत्पन्न हुन्ना हो, उस सगय की लग्न चर हो तो कुछ दिनों के बाद रोग दूर हो जाता है, स्थिर लग्न में रोग उत्पन्न हो तो मुचिक दिन तक बीमारी जाती है मार द्विस्व भाष लग्न में रोग उत्पन्न होने से मृत्यु होती है। लग्न के म्रजुसार रोगी की बीमारी का समय झान करने के लिए शहीं का विचार भी करलेगा मायश्यक है। मृत्यु दिन निकालने के लिए तारा विचार भी किया जाता है। रोगी के जन्म नकन से दिन नक्तन तक गिनकर नी का भाग देने से है, ४, मार ७, शेष रहने पर मृत्यु होती है। मिमिमाय यह है कि रोगी के जन्म नक्तन से दिन नक्तन तक गिनने पर जिस दिन तीसरी, पांचवीं भीर सातवीं ताराएं मावें उसी दिन उसकी मृत्यु समभनी चाहिए। उदाहरण जैसे यहद्य नामक रोगी व्यक्ति की मृत्यु तिथि निकालनी है, इसका जन्म नक्तन होचिका है भीर म्राज का नक्तन माश्लेषा है।

यहां जनम नक्षत्र कृष्टिका से आश्लेषा तक गणना की तो ७ संक्या आई इसमें ६ का भाग दिया तो लिंड्ज शून्य और शेष ७ रहा अतः यहां ७ वीं तारा हुई इस कारण आज का दिन रोगी के लिए मरण दायक समभना आहिए।

समय पर ही मृत्यु होती है, इसका कवन

दिहं रिहो वि पुणो जीवह तावंति सो वि दिश्रहाई । जो लेह श्रणसणं जिश्र र : जीवह तत्तिए दियहे ॥२५२॥

हटारेटोऽपि पुनर्जीवति कवतः सोऽपि दिवसान् । यो लात्यनशनमेव स जीवित तावतो दिवसान् ॥ २५२॥

श्रर्थ—श्रिरिटों के दृष्टिगोचर होने पर भी जितने दिन की श्रायु शेप है उतने दिन तक जीवित रहना है। यदि कोई उपवास भी करता है तो भी वह उतने दिन तक श्रवश्य जीवित रहता है। ताल्पर्य यह है कि श्रिष्ट दशन द्वारा जितने दिन की सायु झात हुई है उनने दिन तक श्रवश्य जीवित रहना पहना है।

इस प्रन्थ के निर्माण की समय मर्यादा का कथन

इय दिऋहतएणं चिक्र बहुविहसत्थाणुसारदिद्वीए। लवमित्त चिक्र रहय (यं) सिरिरिट्टसमुच्चयं सत्थं।।२५३॥ इति दिवसत्रयेखापि च बहुविच शास्त्रानुमारदृष्टया। लवमात्रमेत्र रचितं श्री रिष्टसमुच्चयं शास्त्र॥ २५३॥

अर्थ — इस प्रकार तीन दिनों में नाना प्रकार के शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार थोडे ही समय में श्री रिष्ट ममुद्य शास्त्र रखा गया है अभिप्राय यह है कि इस प्रन्थ का निर्माण तीन दिनों म हुआ है।

भन्ध कर्त्ता की प्रशस्ति

जयउ जए जियमाणी संजमदेवी मुणीसरी इत्थ । तहवि हु संजमसेणी माहवचन्दी गुरू तह य ॥२५४॥ जयतु जगति जितमानः संयमदेत्रो मुनीश्वरोऽत्र । तथापि खलु संयमसेनो माधतचन्द्रो गुरुस्तथा ॥२५४॥

श्रथ-संसार में विजयी मुनिवर संयमदेव जय को प्राप्त हों। इन संयमदेव के गुरु संयमसेन श्रीर इन संयमसेन के गुरु माध्यवनद्र भी जय को प्राप्त हों।

रइयं बहुसत्थत्थं उवजीवित्ता हु दुरगएवेण । रिद्वसमुच्चयसत्थं वयशेण [संयम ] देवस्त ॥२५५॥

रचितं बहुशास्त्रार्थमुपजीन्य खलु दुर्गदेवेन । रिष्टसमुन्चयशास्त्रं वचनेन संयमदेवस्य ॥ २५५ ॥

भ्रथ-संयमदेव के उपदेशानुसार दुर्गदेव ने नाना शास्त्रीं के भ्राधार पर इस रिष्टसमुख्यय शास्त्र की रचना की है।

जं इह किंमि वरिट्ठं श्रयाणमाणेण श्रहव गन्वेख। तं रिट्टसत्थणिउले सोहेवि महीइ पयडंतु ॥२५६॥

यदिह किमप्यरिष्टमजानता ऽथत्रा गर्वेगा । तदिष्ट शास्त्रनिपुगाः शोधयित्वा मह्यां प्रकटयन्तु ॥ २५६ ॥

श्रर्थ—इस प्रन्थ में श्रहान या प्रमाद से जो कुछ शुटि ग्रह गई हो, उसका रिष्टशास्त्र के झाता संशोधन कर मुक्ते बतलाने का कुए करें।

> जोच्छदंसण-तक्क-तिक अइम (मई) पंचंग-सद्दागमे । जो भी (भी) सेसमहीसनीतिकुसली वाइब्भ (ईम) कंठीरवो ॥ जो सिद्धतमपारतीरसुनिही तीरेवि पारंगओ । सो देवो सिरिसंजमाइसुणिवो आसी इहं भृतले ॥२५७॥

यः पड्दर्शन-तर्क-तर्कितमतिः पचांग-शब्दागमः,

यो निःशेपमहीशनीतिकुशलो वादीभकाएठीरवः।

यः सिद्धान्तमपारतीरसुनिधि तीर्त्वा पारंगतः,

स देवः श्रीसंयमादिमुनिप अगसीदिह भूतले ॥२५७॥

शर्थ—जो छः प्रकार के दर्शन शास्त्र का बाता होने से तर्क वुद्धिवाला है, ज्योतिष और व्याकरण शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता है, सम्पूर्ण राजनीति का जानकार है और जो वादीक्रणी मदीम्मल हायियों के सुरुष को सिंह के समान है जिसने सिद्धांत क्रणी श्रणार समुद्र को पार कर किवारा प्राप्त कर लिया है—संपूर्ण सिद्धांत का बाता है, ऐसा मुनियों में श्रेष्ठ श्री संयम देव इस पृथ्वी पर हुआ था।

संजाओ इह तस्स चारुचरिओ नाणं पुद्धोयं (धोया) मई सीसो देसजई सं (वि) बोहणयरो ग्रीसेसबुद्धागमो । नामेणं सिरिदुग्गएव विदिश्चो वागीसरायणणश्चो तेणेदं रहयं विसुद्धमहस्मा सत्थं महत्य फुडं ॥२५०॥

सञ्जात इह तस्य चारुचरितों ज्ञानम्बुधौता मतिः।

शिष्यो देशजयी निबोधनपरो निःशेपबुद्धागमः ।

नाम्ना श्रीदुर्गदेवो विदितो वागीश्वरायनकः

तेनेदं रचितं शिशुद्रमिना शास्त्रं महदर्थं स्फुटम् ॥२५=॥

मर्थ-उपयुक्त गुण्याले संयमदेव का शिष्य विश्व चित्र चाला, बानकपी जल के द्वारा प्रचालित वुडिवाला, वाद-विवाद में देशभर के विद्वानों को जीतनेवाला, सब को सम्भाने वाला, सम्पूर्ण शास्त्रों का विद्वान श्री दुर्गदेव नाम का श्रम्थकर्त्ता हुमा, जिसने भपनी विश्वद्व बुद्धि द्वारा स्पष्ट श्रीर महान् श्रशीयाज इस रिष्टस सुक्वय शास्त्र की रचना की।

जा धम्मो जिखदिदृषिच्छिदयये (प ए) बद्धं (बद्धे) ति जावज्जहं जा मेरू सुरपायवेहि सिरसो (हिओ) जाव (वं) मही सा मही जा नायं ? च सुरा सभो तिपदुगाँ चंद-क-तारागणं तावच्छेउ मही श्रलम्मि विदिष्टं (यं) दुग्गस्स सत्थं जसो (से) ।।२५९॥

यात्रद् घर्मी जिनिहिष्टनिश्चितपदी वर्धते यात्रज्जगति यात्रन्मेरूः सुरपादपैः सहितो यात्रन्मही सा भही । जा मायं (?) च सुरा नभिक्षपथगा चन्द्र-अर्क-तारागणम् तावदास्तां महीतले विदितं दुर्गस्य शास्तं यशसि ॥२५१॥

श्रर्थ—जबतक संसार में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रति-पादित धर्म वृद्धि को भास होता रहेगा, जब तक धुमेर पर्वत कल्पवृत्तोंसिहत पृथ्वी पर स्थित रहेगा, जबतक पृथ्वी स्थिर रहेगी, जब तक स्वर्ग में इन्द्र शासन करना रहेगा, जबतक श्राकाश में सूर्य, चन्द्र शीर तारागण प्रकाशमान रहेंगे तब तक पृथ्वी पर दुर्गदेव का शास्त्र और यश दोनों ही वर्तमान रहेंगे।

प्रनथ का रचना काल

संवच्छरइगसहसे बोलीणे खवयसीइ संजुत्ते । सावणसुक्केयारसि दिश्रहम्मि (य) मृलरिक्खंमि ॥२६०॥

संवत्सीरकसहस्रे गते नवाशीतिसंयुक्ते । श्रावणशुक्लैकादश्यां दिवसे च मूर्लेक् ॥२६०॥ श्रर्था – संवत् १०८६ श्रावण शुक्ता एकादशी को मूल नक्षत्र में इस प्रनथ की रचना की।

प्रनथ निर्माण का स्थान

सिरिकुंमनयरण (य) ए सिरिलच्छिनिवासनिवहरुजंमि । सिरिसितनाह भवणे ग्रुणि-भविश्य-सम्मउमे (ले) रम्मे ॥२६१॥

श्रीकुम्भनगरनगके श्रीलक्मीनिवासनृपतिराज्ये । श्रीशान्तिनायभवने मुनि-भविक-शर्मकुले रम्ये ॥२६१॥

शर्थ — श्री लक्षी निवास राजा के राज्य में श्री कुम्भीनगर नग के मुनि श्रीर भव्य आवकों से सुशोभित श्री शांतिनाथ जिना-लय में इस प्रनथ की रचना की गई।